# ग्रफलातूनंकी सामाजिक ध्यवस्था

लेखक— श्रीयुत गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० ए० एल० टी० रै

मकाशक— श्रीकाशी विद्यापीठ, काशी ।

> प्राप्तिस्थान— ज्ञानमण्डल, काशी।

त्रथम बार १५०० }

\$2**=8** 

मूल्य शन्तु

प्रकाराके — श्रीमुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, काशी विद्यापीठ, काशी।

> पुस्तक मिलने का पता— व्यवस्थापक, ज्ञानमण्डल, काशी।

मुद्रक— श्रीमाधव विष्णु पराडकर, ज्ञानमण्डल यन्नालय, काशी ।

#### प्रसावना

मनुष्य श्रौर श्रन्य प्राणियोंमे जो श्रनेक भेद हैं उनमे बुद्धिका मेद महत्वपूर्ण है। मनुष्यके बहुतसे कार्य बुद्धिमूलक होते हैं। ेइसी बुद्धिके कारण वह कई वार्ते सोचा करता है। उन्नति और अवनित, लोक और परलोक, धर्म और अधर्म, नीति और अनीतिकी कल्पनायें इसी बुद्धिने पैदा की हैं। वह इस लोककी बातोंसे सतुष्ट नहीं होता, परलोककी बातें भी वह सोर्चिता है। धर्म क्या है अधर्म क्या है, नीति क्या है अनीति क्या है, उन्नति क्या है अवनति क्या है, इत्यादि बातोके भी पीछे वह पडा रहता. है । बुद्धि श्रौर तन्मूलक भेदोके सिवा मनुष्य श्रौर श्रन्य प्राणियो-में एक भेद और है। केवल शारीरिक पालन-पोषण और रच्चणके लिए वह अपने जननी-जनक पर अन्य प्राणियोंसे बहुत अधिक श्चवलम्बित है। परिगाम यह होता है कि श्चनेक प्रकारकी सामाजिक व्यवस्थायें उसे निर्माण करनी पडती है। विना समाज-के उसका पालन-पोषण और रच्चण नहीं हो सकता। श्रौर फिर्कृतव उस सामाजिकतापर बुद्धिका प्रभाव पड़ता है, तब मनुष्य अपनी अनेक प्रकारकी उन्नतिकी बाते सोचने लगता है। और शीघ्र ही वह 'यह ससार क्या है, हम कौन हैं, हमे यहा क्या करना है, मानव जीवनका क्रया उद्देश हो सकता है' इत्यादि प्रश्नोको सोचने लगता है। मनुष्य-जीवनके उद्देशका विचार उत्पन्न होनेपर उसे —

मानना पड़ता है कि भौतिक उन्नति ही मनुष्यकी परमोन्नति नहीं है, उसकी परमोन्नति मानसिक है और उसका स्वक्रप नैतिक या धार्मिक है। भौतिक बस्तुवांकी सादश्यकतांकोसे वह सुक्त नहीं हो सकता, उसकी आवश्यकतासे वह अपना पिएड छुडा नहीं सकती। तथापि वह यह जरूर चाहता है कि मेरी उन्नतिकी सीमा इन्होंमें न समाप्त हो, इनसे मैं आगे बहूँ। फलत भौतिक उन्नति साधन बन जाती है, साध्य होती है नैतिक या धार्मिक उन्नति श्रौर यह प्रश्न तो विना समाजके सिद्ध हो ही नहीं सकती। जब पालन पोषण और रच्चणका प्रश्न समानके विना हल हो नहीं सकता, तब उन्नतिका प्रश्न समाजके विना कैसे हल हो सकता है ? इतना ही नहीं. समाजके विना किसी प्रकारकी उन्नतिका विचार उसके मनमें नहीं उत्पन्न हो सकता। उन्नतिकी आवश्यकता और उसके स्वरूपका ज्ञान वह समाजसे ही प्राप्त करता है। इसलिए समय समयपर उसे सोचना पड़ता है कि किस प्रकारकी सामा-जिक व्यवस्थासे मेरी परमोन्नति हो सकेगी । ऐसे सोचनेवाले पुरुष सब देशोमे हो गये हैं। हमने अपनी इस पुस्तकमें शीस यानी यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक अफलातूनके "रिपब्लिक" "पोलिटि-कस" तथा "लॉज" नामक प्रथोंमे वर्णित श्रादर्श सामाजिक व्यवस्थात्रोकः हिन्दी-ससारको परिचय करानेका प्रयत्न किया है। जो कोई हमारी इस पुस्तकको ध्यान पूर्वक पढेगा उसे यह श्रवश्य देख पड़ेगा कि उसके श्रनेक तत्वोका, विशेषकर "रिप-न्लिक" नामक प्रन्थमें बताई श्रादर्श सामाजिक व्यवस्थाके तत्त्वो-

का, समावेश हम हिन्दु श्रोंकी सामाजिक व्यवस्थामें श्रवश्य हश्रा

था । यह बात इमने यथा स्थीन पूर तुलना करके कुळू,स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। यदि "रिपब्लिर्क" श्रौर "लॉज" की सामाजिक व्यवस्थात्रोका एकत्रै विचार किया जाय, और फिर यदि शीसकी प्राचीन मानवी स्पौर भौगोलिक परिस्थितिपर ध्यान दिया जाय, तो हमे यह श्रच्छी तरह जॅच जावेगा कि हमारे ऋषियों, सुनियो श्रौर स्मृतिकारोंने जिस व्यवस्थाका विकाम श्रौर प्रस्थापन किया था, वह बहुत ही बुद्धिमूलक थी। उसमे मानव-जीवनके ऋन्तिम **उद्देशके** विकासके लिए श्रवसर था, उसके द्वारा मानव-जीवन अपने अन्तिम उद्देशकी ओर धीरे धीरे अधिसर हो सक्ता था श्रोर प्रत्यत्त जीवनकी समस्त व्यक्तिगत श्रोर सामाजिक श्रावश्य-कताओं की पूर्ति उचित और रम्नितमूलक उपायोसे दो सकर्ती थी। आज लोग उस सामानिक व्यवस्थापर बेतरह बिगड उठे हैं। कही कोई हिन्दू समाजमे स्त्रियों मी दशा देखकर उन पूज्य पुरखात्रोंको गालियोंकी बौद्धारोंसे स्मरण करते हैं, तो कहीं स्पृश्य श्रास्पृश्य, उच श्रौर नीच, वर्गों के भेदके कारण उन्हें मनमाने कोसा करते हैं। परन्तु यह कहाँतक उचित है इस बातका विचार बहुत थोड़े करते हैं। स्थान और काल दोनोंके अनुसार परिस्थिति बद्लती रहती है। तथापि यदि हमने अपने जीवनके उद्देशोको भली भाँ ति सोच समभ लिया है, तो यह भी सोच सकते हैं कि अमुक परिस्थितिमें किस प्रकारही सामाजिक योजनार्से उन चहेशोकी पूर्ति होगी ? पाश्चात्योके ससर्गसे हम श्रपनी रीतियोंको एकद्म हानिकारक, कष्टकारक, बेकाम, श्रन्यायमूलक आदि सब कुछ कहने लगे। पर हमने कभी यह भी सोचनेका कुछ चठाया कि हमारे उद्देशोकी पूर्ति करनेवाली कौनसी सामाजिक व्यवस्था हो सुकती है ? जब कोई कुरता या कोट बनाना होता है, तो दर्जी प्रत्येक अगकी लबाई घीडाई और मुटाईका तो विचार करता ही है, पर सारे शरीरकी बनावटका बैद्यौर द्यग-प्रत्यगके सम्बन्धोंका भी विचार उसे करना होता है। यदि वह ऐसा न करे को अच्छा और उपयोगी वस्त्र न तैयार होगा। यही बात सामाजिक व्यवस्थाकी है। एक बार जो व्यवस्थारूपी वस्त्र बन चुका है, उसे तो हम आज निकाल कर फेंक नहीं दे सकते। यह कार्य किसी भी मानवी शक्तिके बाहर है। किसी भी देशमें और किसी कालमें मनुष्य ऐसा करनेमें समर्थ नही हो सकता। हाँ, वह उसमे सुधाररूपी जोड़-तोड कर सकता है । इन जोड़-तोडोको करते समय उस वस्नके मूल उद्देशोंको न भूलना चाहिये। उन्हे स्मरणमे रखकर ही सुधारके कार्यमे लगना चाहिये। हिन्दू समाजके सुधारका जो काम श्रव तक हुआ है, वह बहुधा उद्देशीहीन रहा है। इतना ही नहीं किन्तु उसके उद्देशोको जाननेका बहुत कम प्रयत्न किया गया है। इसी कारण समाजमे अनेक सुधारक और सुधारविरोधक दल पैदा हो गये हैं। यदि हम श्रपनी सामाजिक व्यवस्थाका तात्विक विवेचन करने लगें, तो हमारे अनेक कलह शान्त हो जावेंगे। हस यह तो नहीं कह सकते कि समस्त हिन्दू समाजको ये तत्व सिखलाये जा सकते हैं और वे जुन्हे समम सकते हैं। तथापि यदि हमारे समाज सुधारक अपने कार्योंके उद्देशोंको अच्छी तरह समम लेंगे तो वे सर्वसाधारणको भी उन्हे सममाकर बता सकेंगे और इस प्रकार रुकी हुई प्रगतिकी हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। यदि हमने सामाजिक व्यवस्थाके तत्वोपर विचार न किया, तो

हममे अनेक कलह तो उत्पन्न होंगे ही, पर यह भी होनेकी समा-वना है कि हमारी गाडी उद्देशहीन मार्गसे जानेके कारण किसी दिन किसी भयानक विद्वमे गिरकर इतनी चकबाचूर हो जावेगी कि फिर उसे हम किसी प्रकार न सुधार सकेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि समय समयपर हमे समष्टिरूपसे अपने कार्योपर विज्ञार करना चाहिये। छेखक आशा करता है कि अफलातूनके प्रन्थोंका जो विवेचन इस पुस्तकमें किया गया है, उससे इस विचार-कार्यमें हिन्दूसमाजको कुछ सहायता मिलेगी। लेखकका विचार है कि जीवनके मूल उद्देशोंकी दृष्टिसे हिन्दुत्र्योकी सासाजिक व्यवस्थाकी मीमासा की जाय और उसमें यह दिखलाया जाय कि उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकारके सुधारोंकी आवश्यकता है। परन्तु छेखक-यह कह नहीं सकता कि यह कार्य उससे हो सकेगा या नहीं। इसके लिये सपत्ति, समय श्रीर श्रमकी बहुत श्रावश्यकता है और इन तीनोका इस छेखकके पास अभाव है। इस पुस्तकको पढकर कदाचित् कोई समानधर्मा पुरुष यह कार्य करनेको अप्रसर हो। यदि इस पुस्तकको पढनेसे दो चार भी पुरुषोको हिन्दुत्र्योंकी सामाजिक व्यवस्थापर विचार करनेको बाध्य होना पड़ा, तो छेखक अपना अस सफल सममेगा। कार्योंके पहले विचार उत्पन्न होते हैं। श्रीर इस लेखक-का पूर्यो विश्वास है कि एक बार यदि विचार उत्पन्न हुए तो उनकी गतिको रोकनेकी शक्ति किसीमे नहीं है। इसलिए वह समाज-धुरधरोंको अपनी श्रोर खींचे विना न रहेगी। इस विचार-कार्यमें कुछ सहायता मिळे इसलिए इस छेखकने हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्थापर एक परिशिष्टात्मक लेख इस

पुस्तकमे जोड़ दिया है। आशा है इस पुस्तकके पाठकोंको उससे कुछ लाभ अवश्य होगा। तात्विक विवेचन जितना अधिक होगा उतना ही हमे लक्ष्म होगा। इसी आशासे र्यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है।

् इस पुस्तकके लिखनेमें Ernest Barker कृत "Greek Political Theory" नामक पुस्तकसे विशेष सहायता मिली है। जिसे अफलात्नके "रिपब्लिक" नामक प्रथका विशेष अध्ययन करना हो, वह Jewett कृत मूल पुस्तकके अनुवादको तथा Nettleship के-Lectures on Republic को पढ़े। सामान्य लोगोंके लिये Ernest Barker की उपरिलिखित पुस्तक यथेष्ट होगी। हमें तो इसी पुस्तकसे विशेष सहायता मिली है, पर विवेचन में हमने यथेष्ट स्वतन्नतासे काम लिया है।

'रिपब्लिक' का विवेचन तथा 'हिन्दुचोकी सामाजिक व्य-वस्था नामक छेख कुछ थोड़ेसें हेरफेरके साथ पहले "सरखती" नामक मासिक पत्रिकामें छपे थे। रोष भाग पहले पहल ही छप रहे हैं।

## विषय-सूची।

| विषय<br>प्रस्तावना                                                |              | पृष्ठ       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                                   |              |             |
| पहला भाग।                                                         |              |             |
| अफलौतूनकी जीवनी तथा उसके प्रन्थोंकी विचार-<br>(१) अफलातूनकी जीवनी | <b>ग्छात</b> |             |
| • •                                                               |              | 3           |
| (२) उसके प्रन्थोंकी विचार-पद्धति                                  |              | <b>43</b> 3 |
| दूसरा भाग ।<br>'रिपब्लिक' नामक प्रन्थका विवेचन ।                  |              |             |
| (१) आदर्श समाज-व्यवस्थापके मूळ तत्व                               |              | 23          |
| (२) इस आदर्श समाजकी शिक्षा-पद्धति                                 |              | 38          |
| (३) एक-कुटुम्ब-पद्धति                                             |              |             |
| _                                                                 |              | 88          |
| (४) इस आदर्श समाज व्यवस्थाकी आलोचना                               |              | 43          |
| तीसरा भाग ।                                                       |              |             |
| 'पोलिटिकस' नामक प्रन्थका विवेचन ।                                 |              |             |
| (१) समाजके लिए निरकुश राज्य सत्ताकी आवश्यक्ता                     |              | 99          |
| (२) इस सिद्धान्तकी आलोचना                                         |              | ८९          |
| चौथा भाग।                                                         |              |             |
| "लॉज" नामक प्रन्थका विवेचन ।                                      |              |             |
| (१) इस प्रनथके सामान्य तत्त्व                                     |              | 30          |
| (२) सामाजिक सम्बन्धोंका विचार                                     |              | 335         |
| (३) शासून-व्यवस्था                                                |              | 8 24        |
| ( ४ ) नियम विधान-मीमांसा                                          |              | 338         |
| (५) शिक्षा-पद्धति                                                 |              | 338€        |
| पाचवाँ भाग ।                                                      |              |             |
| डपसहार ।                                                          |              |             |
| उपसहार .                                                          | ••           | 140         |
| परिशिष्ट                                                          |              | 303         |
| अनुक्रमणिका                                                       |              | 196         |

| •                  |                    |          |       |                 |                     |         |       |  |  |
|--------------------|--------------------|----------|-------|-----------------|---------------------|---------|-------|--|--|
| शुद्धि-पत्र ।      |                    |          |       |                 |                     |         |       |  |  |
| ধয়ুৱ              | शुद्ध •            | पृष्ठ    | पक्ति | अशुद्ध          | शुद्ध .             | श्रेष्ठ | पक्ति |  |  |
| मानसिक             | किन्तु मान         |          |       | प्रवृत्ति       | प्रवृत्ति मार       | ે પડ    | 58    |  |  |
| •                  |                    |          | २०    | क्या करना,      | क्या करना           |         |       |  |  |
| उन्नतिका           | उन्नतिके           |          |       |                 | चाहिये              |         | २६    |  |  |
|                    | सम्बन्धका          | 11       | 28    | गीता रहस्य      | 'गीता रहर           | पग्६०   | 9     |  |  |
| <b>ब्रीहावस्था</b> | <b>प्रौढावस्था</b> |          | १६    | हो              | होंगे               | Ęo      | 35    |  |  |
| केलव               |                    |          | 92    | तद्नुष गिः      | ह तदा <b>नुष</b> गि | क ,,    | 45    |  |  |
| ननी                | बनी 📍              |          | २४    | नहीं दी         | नहीं रखी            | ६५      | 38    |  |  |
|                    | उनकी निज           | ft       |       | पोलिटिक्स       | न पोलिटिकस          | । ७३    | 34,31 |  |  |
| - त्मिक            |                    |          | २३    | 77              | 77                  | ७६      | 3     |  |  |
| ,,                 | ,,                 | 55       | २8    | **              | "                   | છછ      | 314   |  |  |
|                    | य लिङ्ग विषय       | 188      | 9     | अभी तो वि       | कि अभी त            | ते ८२   | 33    |  |  |
| ्समाजको            |                    | प्रह     | २१    | कि बातें        | कि वे बात           | 906     | y     |  |  |
| समाजका             | समाजकी             | 55       | રે ર  | दीवालमें        | दीवारमें            |         |       |  |  |
| तेज वासन           | ा तेज और           |          |       | छोटी छोट        | ी छोटे छोटे         | ,, ,    | 14,98 |  |  |
|                    | वासना              | 48       | ч     | <b>उसमें</b> से | <b>उन</b> मेंसे     | 330     | 9     |  |  |
| सहस्र              | परन्तु सह          | स्र ५५   | 4     | पहले            | पहला                | 168     | 93    |  |  |
| एक गुण-            | एक गुण-            |          |       | 8               | है                  | 55      | २३    |  |  |
| प्रधान             | प्रधान             | ५६       | 33    | में समान        | का समान             |         | 90    |  |  |
| द्वष्टिओं          |                    | 53       | 50    | पर वह           | पर मनुष्य           |         |       |  |  |
| इस प्रकार          | : इस पर            | 33       | २६    |                 | डससे                | 308     | 38    |  |  |
| पडता               | पडना               | 620      | 9     | बना रक्खे       | वनाये               |         |       |  |  |
| निश्चित स          | त यह निश्चि        | त        |       |                 | रक्खे               |         |       |  |  |
|                    | मत                 |          | 93    | गाईस्थ          | गाहरूप              | 969     | Ę     |  |  |
| न्हीं और           | रहीं। इस           | <b>.</b> |       |                 |                     |         |       |  |  |
|                    | कारग               | 55       | 18    |                 |                     |         |       |  |  |
|                    |                    |          |       |                 |                     |         |       |  |  |

#### पहला भाग।

श्रफलात्नकी जीवनी तथा उसके ग्रंथोंकी विचार-पद्धति।

#### पहला अध्याय।

#### अफलातृनकी जीवनी।

श्रफलातूनका जन्म श्राथेन्सके एक प्राचीन कुलीन घरानेमें ईसाके पूर्व ४२= वर्ष (वि० पू० ३७१) के लगभग हुश्रा था। उसके मातृपच्च श्रौर पितृपच्च दोनो बहुत कालसे उच्च गिने जाते थे और उन्होंने श्राथेन्सके शासनकार्यमें यथेष्ट भाग लिया था। श्रफलातूनके कुलके राजनीतिक विचार श्रमुदारकी श्रपेचा उदार ही विशेष रूपसे थे। सोलोन नामक प्रसिद्ध व्यवस्थापक श्र्यात् कानून बनानेवालेसे उसके कुलका सम्बन्ध था और उस कुलको इस सम्बन्धका उचित श्रभिमान था। यदि उसके विचारोंपर किसी सम्बन्धका प्रभाव पडा होगा तो सभवतः इसी सम्बन्धका पडा होगा।

'शिष्य' शब्दका जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थमें अफलातून सुकरातका शिष्य नहीं था। परन्तु बहुत प्रारंभिक अवस्थासे ही सुकरातुन-पथके लोगोंसे उसका सम्बन्ध था। पहिले तो कदा-चित् उसने प्रत्यत्त कपसे राजनीतिके अखाडे में उतर कर कुछ कर दिखानेका विचार किया था, परन्तु जब स्तत्त्र विचारोंके प्रति-पादनके कारण सुकरात जैसे सत्पुरुषको श्रीथेन्सके शासकोंने मृत्युद्गड दिया, तब उसके सारे मूल विचार बदल गये। अब उसने द्र्शनशास्त्रके पठन-पाठनमें अपना जीवन व्यतात करनेका विचार किया। ईसाके पूर्व ३=७ (वि० पू० ३३०) वर्ष तक वह अपने पारंभिक प्रन्थ रचनेमें लगा था। इसी कालमें

'श्रपोलोजी', 'किटो', 'शेटेगोरझ', श्रीर कदाचित् 'रिपब्लिक' के कुछ प्रारमिक भागोंकी रचना हुई। यह काम उसकी तीससे चालीस वर्षकी श्रवसाका काम है। जान एडता है कि इस काममें उसने अपने विचारोंके विकासके लिये यथेष्ट भ्रमत् भी किया। ऐसा कहते हैं कि वह मिश्रदेशको गया था। 'रिपन्तिक'में जिस श्रमविभागके तत्वका प्रतिपादन है, उसकी करपना कदाचित् मिश्रसे ही उसे सुभी हो, क्योंकि उस देशमें लोगोंके कार्यमुलक श्रेणीविभाग थे। ईसापूर्व ३=७ वर्षमें वह कदाचित् इटली श्रीर उसके द्विणके 'सिसली' द्वीपको गबा था। 'सिसली' द्वीपमें पायथोगोरस नामक दार्शनिकके ्विचारोंका यथेष्ट प्रभाव था। यहीपर सायरेक्यूसके निरकुश शासक डायोनीशियससे उसकी भेंट हुई थी। श्रफलातूनने उसे श्रपने 'रिपब्लिक' नामक प्रन्थके विचारोकी शिक्षा दीचा देनेका प्रयत्न किया था। उसने डायोनीशियसकी निरकुश शासन-प्रणालीका खरडन तथा उसके अन्यायका विरोध किया। इस कारण उक्त निरकुश शासक श्रफलातूनसे बहुत अप्रसन्न हुत्रा श्रीर उसने उसे स्पार्टाके राजदूतके हाथ सौंप दिया। इस राजदूतने उसे गुलामके बतौर बेंच डाला । उचित द्रव्य देनेपर इस गुलामीसे उसकी मुक्ति हुई और वह आर्थेन्सको लौट गया। यहाँ श्राकर उसने एक विद्यापीठ खोला। उसकी श्रायुके शेष चालीस वर्ष इसी सस्थाके सञ्चालनमें व्यतीत हुए।

इस प्रकार जो अफलातून ईसापूर्व ३=६ (वि० पू० ३२६) वर्षतक केवल सुकरातके विचारोंका समर्थक और विवेचक तथा एक लेखक था, वह अब एक दार्शनिक तथा एक दार्शनिक विद्यापीठका सचालक होगया। इस समयतक आथेन्स मानों ग्रीसका विश्वविद्यालय ही होगया था। इसके पूर्वकी

शताब्दीका उसका साम्राज्य नष्ट होगयाथा, पर उसने जो उस शताब्दीमें नही पाया था वह सब—यानी सारे श्रीसके व्यापार श्रीर विद्याके केर्न्द्रस्थानका मान—श्रव पाया । श्रफलातून तथा आयसोक्रेटीजके विद्यापीटमें सारे ग्रीसके विद्यार्थी आकर शिचा प्राप्त करते थे। श्रफलातूनके विद्यापीठके पाठ्यक्रममे गिणतकी प्रधानता थी। दर्शन-शास्त्रका परिचय पानेके लिये रेखा-गणितके ज्ञानकी श्रावश्यकता समभी जातीथी। एक वैयाकरण लिखता है कि श्रफलातूनके दरवाजेपर यह लिखा था—"रेखागणितसे अनभिज्ञ पुरुष यहाँ न त्रावें," किन्तु इस-का यह ऋर्थ न करना चाहिये कि उसके दार्शनिक विचारोंमें केवल श्रीपपत्तिक विवेचन था श्रीर जिस प्रकार अरस्तुने श्रपने प्रथोंमें विकासवादका उपयोग किया उसका श्रफलात-नके विचारोंमें पता ही न था. उसने भी विकासवादका थोडा बहुत उपयोग श्रौर विवेचन श्रवश्य किया, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। परन्तु खेद है कि विद्यापीठमें उसने भिन्न भिन्न विषयोंका जो विवेचन किया उसका पता हमें नही मिलता. वह सारा नष्ट होगया है। जब हम यह सोचते है कि उसके विचारोंका वास्तविक श्रौर परिपूर्ण विकास यही हुन्रा होगा तब तो हमें यह हानि बहुत भारी जान पडती है। उसके जो प्रथ श्रवशिष्ट हैं वे सवादात्मक है और उनमें कुछ विशिष्ट सिद्धान्तोंका ही विवेचन है। परन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं उसके सपूर्ण दार्शनिक विचारोंका विकास विद्यापीटमें ही हुआ होगा। इन विचारोंके विकासका कोई विवरण श्रव प्राप्य नहीं है।

यद्यपि अफलातूनने विज्ञानके सिन्न भिन्न अङ्गोंके अध्ययन पर जोर दिया था, तथापि उसकी सारी शिलाका मृत उद्देश

नैतिक विकास था। श्रीसके श्रन्य दार्शनिकोंके समान उसने भी सारा ज्ञान व्यवहारके लिए ही सिखाना चाहा—उसकी दार्शनिक शिकाका उद्देश था कि उसके द्वारा प्रत्येक अमनुष्य अपनी जीवन-यात्राका वास्तविक मार्ग जान सके और तद्यु-सार अपना जीवन-यापन करनेकी स्फूर्ति उसे हो। मनुष्य-का वैयक्तिक 'नैतिक विकास' श्रीर 'मनुष्य जातिकी सेवा' ही उसके विचारोंके मुख्य उद्देश थे। उसका कहना था कि मनु-ष्यका निजी नैतिक विकास विचारोंके सहसा परिवर्तनसे श्रथवा मनोरागोंकी लहरके वश होनेसे नही हो सकता। वह केवल शनै. शनै. अभ्यास और अध्ययनसे ही हो सकता है। परन्तु जब कभी वह विकास होता है तब हमारे जीवन-में बड़ा भारी परिवर्तन देख पडता है और उससे मनुष्य जातिकी सेवाकी दीचा प्राप्त हो जाती है। इस सम्बन्धमें हमें एक बात सारण रखनी चाहिये। श्राज हम 'मनुष्य जातिकी 'सेवा' का जो अर्थ करते हैं उस अर्थमें अफलातूनने इन शब्दों-का उपयोग नहीं किया है। उसके शिष्य उपदेश देनेका काम तथा 'सामान्य सामाजिक कार्य' न करते थे-वे प्रत्यन राजकीय चेत्रमें उतर कर राजकीय कामोंके सचालनका श्रीर, श्रावश्यकतानुसार, प्रत्यत्त राज्यशासनका काम करते थे। 'समाज-सेवा' का उनका यही ऋर्थ था।

श्रफलात्नका उद्देश 'दार्शनिक शासक' बनानेका था। वह चाहता था कि यह दार्शनिक शासक केवल कानूनके शब्दाजुसार नहीं किन्तु अपनी विकसित बुद्धिके श्रनुसार शासनका कार्य करे। यदि यह उद्देश सिद्ध न हो तो उसकी इच्छा थी कि दार्शनिक व्यवस्थापक तैयार किये जाय जो श्रपनी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता कानूनमें ठूंस ठूंस कर भर दें। 'रिपब्लिक'

नामक प्रन्थमें उसने प्रथम उद्देशकी सिद्धिका प्रयत्न किया है श्रौर 'लॉज' नामक प्रन्थमें दूसरे उद्देशकी सिद्धिका। परन्तु इससे क्वोई यह न सममे कि उसके ये समस्त बिचार केवल 'खयाली दुनियाँ' की बातें थी श्रौर उन विचारोंके प्रचारसे प्रत्यच्च कुछ भी कार्य न हो सका। वास्तवमें उसका विद्यागीठ राजकीय कार्योंकी शिचाका केन्द्र था श्रौर उसके शिष्योंमेंसे श्रनेकोंने राज्य सचालकका श्रौर व्यवस्थापकका काम किया। विद्यापीठसे निकल कर उसके शिष्योंने भिन्न भिन्न राज्योंमें सुव्यवस्था स्थापित करनेका प्रयत्न किया।

अफलात्नके बाद जेनोकेटीज नामक पुरुष उसके विद्या-पीठका सचालक हुआ। इस व्यक्तिने प्रसिद्ध सिकन्द्रके कहनेपर उसे राजाके कार्योंकी शिक्षा दी और आथेन्सके राजकीय कार्योंमें प्रत्यत्त भाग भी लिया। श्रीसके पूर्व और पश्चिम, दोनों ओर, इस विद्यापीठका यथेष्ट प्रभाव पडा। एक बातमें तो इसका प्रभाव खूब गहरा और खायी रहा—यूनानी काननूके विकासमें इस विद्यापीठका अच्छा हाथ रहा। खय अफलात्नने अपने तत्वोंके अनुसार श्रीसके कानूनका प्रण्यन और परिवर्तन करनेका प्रयत्न किया था। ऐसा जान पडता है कि तत्कालीन श्रीसपर 'रिपब्लिक' की अपेक्षा 'लॉज' नामक अथका अधिक प्रभाव पडा।

श्रफलात्नके कार्य इतनेमें ही समाप्त नही होते। साठसे सत्तर वर्षकी श्रवखातक सिसलीमें उसने श्रपने तत्वोंको प्रत्यक्त व्यवहारमें लानेका प्रयत्न किया था। तत्कालीन राज-कीय परिखितिके सम्बन्धमें मनन करनेसे उसकी यह इद धारणा होगयी थी कि राज्योंकी शासनव्यवस्थाश्रों का जब-

<sup>†</sup> Constitutional organisations

तक पहले सिरेसे परिवर्तन न किया जाय, तबतक राजकोय ससारका सुधार न होगा। उसका यह विश्वास होगया था कि जबतक तत्वज्ञानका साम्राज्य नहीं स्थापित होता । तबतक न्यायकी विजय न होगी और इसके लिये यह त्रावश्यक है कि या तो तत्वज्ञानी ही राजा हो या राजा लोग तत्वज्ञानी वनें। ईसा पूर्व ३८७ (वि० पू० ३३०) वर्षमें जब वह इटली श्रोर सिसलीको गया तब इन्ही उपरिलिखित विचारोंका सस्कार उसके मनपर पड़ा हुआ था। इस समय इन देशोमें बड़ा **अन्धेर मचा हुआ था। परन्तु जब डियोन नामक व्यक्तिसे** श्रफलातुनकी भेट हुई तब उसपर इसका इतना प्रभाव पडा कि शीघ्र ही उक्त व्यक्ति इसके विचारोमें दीचित होगया। बीस वर्ष बाद जब प्रथम डायोनीशियसकी मृत्यु हुई, तब द्वितीय डायोनीशियस सायरेक्यूसका राजा हुआ। अफलात्नके विचारोंके प्रभावकी स्मृति डियोनके मनमें श्रव भी जागृत थी, इस कारण उसे ऐसा जान पडा कि इस दार्शनिकका मुक्तपर जैसा प्रभाव पड़ा है, वैसा ही डायोनीशियसपर पड़े बिना न रहेगा। इस कारण द्वितीय डायोनीशियससे कह कर डियोनने अफलातूनको दरबारमें बुलवाया। खय डियोनने भी उसे लिखा था कि अब 'दार्शनिक राजा' बनानेका अवसर प्राप्त हुआ है। अफलातूनको इस कार्यमें सफलर्ता पानेकी बहुत कम आशा थी, पर उसे यह श्रपना कर्तव्य जान पडा कि मैं अपने विचारोंको प्रत्यक्त कार्यक्पमें परिखत कर उचित कानून श्रौर शासन-व्यवस्था तैयार करनेका प्रयत्न करूँ। श्राये श्रवसरको खोकर केवल 'बातूनी' कहलानेकी उसे लाज लगी। जूसे ऐसा जान पडा कि यदि दार्शनिक विचारोके अनुसार प्रत्यत्त कार्य कर दिखलानेमें मैं श्रागा-पीछा करता हूँ तो उन

विचारोकी हॅसी हुए बिना न.रहगी। अत उसने निमत्रण स्वीकार कर साठ वर्षकी अवस्थामें ईसा पूर्व ३६७ (वि० पू० ३१०) वर्षमें बिसलीको प्रस्थान कर दिया।

इस समय यहाँ जो परिस्थिति थी वह कठिन तो अवश्य थी, पर उसके सुधारकी कुछ आशा भी थी। डायोनीशिवस-की श्रवस्था इस समय बीस वर्षकी थी, श्रर्थात् श्रफलातून जैसा चाहता था वैसा वह शासक न तो छोटी वयका था श्रौर न दत्तचित्त होकर शीघ्र शिक्षा ग्रहण करनेके योग्य ही था। परन्तु उसमें एक बात अञ्जी थी और वह युद्द थी कि उसके बापने उसे सार्वजनिक संसर्गसे दूर रखा था, इस कारण उसके मनपर नये विचारोंका प्रभाव शीव्र पड सकता था। इतना ही नहीं, वह स्वय यह कहा करता था कि दर्शनशास्त्रके श्रभ्ययनमें मुक्ते बड़ी रुचि है। सिसलीमें इतनी गडबड़ी मची थी कि उसके सुधारकी तथा कार्थेजसे उसकी रत्ना कर वहाँ यूनानी विचारोके प्रभाव स्थापित कैरनेकी श्रत्यत श्रावश्यकता थी। पर वास्तवमे वहाँ कुछ भी न बन पडा। जैसा ऊपर बतला चुके हैं, श्रफलातूनके मतमें दर्शनशास्त्रकी शिचाके लिये गणितका ज्ञान त्रावश्यक था। डायोनीशियस चाहता था कि मेरी शिचा शीव्र समाप्त हो जावे। इसलिये वह अधीर हो उठा श्रौरे श्रपने श्रध्ययनका कार्य उसे कष्टकारक जान पडा। परन्तु इससे भी बुरी बात यह थी कि इस राजाके दरबारमें नित्य भगडे-फसाद और षड्यच होते रहते थे। फिर भी श्रफलातूनके दर्शनशास्त्रके श्रध्ययनपर डियोनने इतना जोर दिया कि डायोनीशियसने उसे श्रफलातूनके श्रानेके चार महीने के भीतर ही सायरेक्यूससे निकाल बाहर किया। इसके बाद् कुछ समयतक अफलातून वहाँ बना रहा. पर सफलताकी उसे

कोई आशा न थी। अन्तको ईसाके पूर्व २६६ (वि० पू० २०६) वर्षमें वह वहाँसे आथेन्सकी ओर चल पडा। मार्गमें पायथोगोरीयन मथके आर्कीटस नामक मीनुष्यसे उसकी भेट हुई। इस मनुष्यने राजनीतिक चेत्रमें बडा काम किया था। इससे अफलातूनकी अच्छी मित्रता होगयी और इस मित्रतासे आगो चलकर उसे बडा लाम हुआ।

सारांश, श्रफलातून श्रपने उद्देशमें विफल हुआ। यद्यपि श्रफलातुन डायोनीशियससे बराबर यही कहता रहा कि राज-कीय सुधारोंमें हाथ लगानेके पहले अपनी शिला पूरी कर लो, फिर भी उन दोनींमें कोई प्रत्यक्त भगडा नही हुआ था। अफ-लातृन जब सायरेक्यूससे बिदा होने लगा तब डायोनीशिय-ैसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ ब्रानेके लिये फिरसे निमत्रण भेजूंगा, डियानको वापस बुला लूंगा और तुम दोनो की सहायतासे सायरेक्यूसका सुधार कहूँगा। श्रफलातूनके ंबिदा होनेपर उन दोनोंमें एक वर्षके भीतर ही पुन. पत्र-व्यव-हार होने लगा, परन्तु पाँच वर्ष बीतनेपर ही अफलातून फिर वहाँ जासका। इस कालमें वह अपने विद्यापीठमं शिवाणका काम करता रहा । उधर, डियोन देशनिकालेमें ही अपना काल बिताताथा और डायोनीशियस मनको लहरके अनुसार श्रपना शास्त्राभ्यास किया करता था। अन्तमें ईसाके पूर्व ३६१ वर्षमें डायोनीशियसने अफलात्नको दूसरी बार निमत्रण भेजा, पर्नेतु डियोनको यही कहला भेजा कि श्रभी तुम एक वर्ष श्रौर सायरे क्यूसमें नही आ सकते। इस अवस्थामें अफलात्नको पहले पहल ऐसा जान पडा कि निमत्रणको अस्वीकार कर देना चाहिये। परन्तु श्रार्कीटसके कहनेपर उसने निमत्रण स्वीकार कर लिया। डायोनीशियस कहा करता था कि मैंने

श्रध्यात्मशास्त्रोंके रहस्योका श्रव्भगाहन कर लिया है, इसलिये सायरेक्यूस पहुँचनेपर पहले पहल श्रफलात्नने डायोनीशियसको यह समर्भाया कि दर्शनशास्त्रका अध्यक्त कितना किठन कार्य है श्रीर उसके लिये कितने श्रम श्रीर समयकी श्रावश्यकता है। यह बात डायोनीशियसको न रुची। श्लीश्र ही उन दोनोंके बीच डियोनके श्रश्नपर भगडा होगया। परिणाम यह हुआ कि अफलात्न मानों सम्माननीय कैदमें पड गया। वहाँसे वह बडी कठिनाईसे आर्कीटसके प्रवलांसे मुक्त होकर श्रीसको भाग सका।

इस प्रकार सायरेक्यूसमें कुछ प्रत्यत्त कार्य कर दिख-लानेके उसके प्रयत्नोंका अन्त हुआ। तथापि इसके बाद दस वर्षतक इस शहरकी शोचनीय परिस्थितिपर, प्रत्यच्च कार्यकर्त्वाके नाते न सही, केवल प्रेचकके नाते उसका ध्यान बना रहा। ईसा-पूर्व ३६० (वि० पू० ३०३) वर्षमें डियोनसे उसकी मेंट हुई। डियोन डायोनीशियसपर चढाई फरना चाहता था। इसं कार्यमें उसने अफलातूनकी सहायता मॉगी। पर अफलातूनने डायोनीशियसका नमक खाया था, इसलिये उसने उत्तर दिया कि मै ऐसा नही कर सकता। इतना ही नही, दो तीन वर्ष बाद श्रफलातून श्रीर डायोनीशियसमें पत्र-व्यवहार भी होने लगा। उधर डियानने आक्रमणकी अपनी तैयारी जारी रखी और उसमें अफलात्नके कई मित्र शामिल हो गये। यह आक्रमण सफल हुत्रा श्रोर ईसा पूर्व ३५७ वर्षमें साक्रेक्यूससे डायोनी-शियस भगा दिया गया। श्रब श्रफलातूनका मित्र श्रौर शिष्य डियोन वहाँका शासक हुम्रा, इसलिये श्रव ऐसा जान पडा कि वहाँ स्रादर्श दार्शनिक राज्यकी स्थापना होनेके मार्गमें कोई कठिनाई नहीं रही। परन्तु वहाँ शीव्र ही फिरसे भगड़े-फसाद

उठ खडे हुए। अफलातून अपने अनुभवोसे कहा करता था कि सिसलीको कोई दुःशाप अवश्य है। बात भी यही हुई। डियोन वडा दुराग्रही पुरुष था, इसलिये वहाँ ख़ूब आपसी भगडे पैदा हुए। अफलातूनने उससे बहुतेरा कहा कि साम-नीशिका अवलम्बन करना चाहिये, पर इस सदुपदेशका उसपर कुछ ग्रसर न हुग्रा। डियोनसे खभावसिद्ध व्यवसा-पकका काम न हो सका। एक भगडा होनेपर अफलातूनके विद्यापीठके एक विद्यार्थी कैलिप्पसने डियोनको मार डाला। श्रव श्रफलात्नने डियोनके मित्रोंको लिखा कि तुम कानूनके श्रवुसार राज्यशोसन करो श्रौर शासन-विधानके लिये तुम ५० सदस्योंकी एक समिति बनात्रो। माना कि यह व्यवस्था श्रादर्श न होगी, पर दार्शनिक व्यवस्थासे कुछ ही नीचे दर्जेकी होगी। जब दार्शनिक व्यवस्थाकी स्थापना श्रसभव है, तब उससे मिलती-जुलती व्यवहार्य व्यवस्थाका जारी करना ही श्रीयस्कर है। श्रफलातूनने श्रपना यह उपदेश डियोनके मित्रों-को कई बार लिख भेजा श्रोर उसने भगडे-फसाद दूर करनेके लिये मिश्र राज्य (मिक्स्ड कांस्टिड्यूशन) के सघटनकी योजना भी उन्हें सुकाई। पर इससे कुछ भी लाभ न हुआ।

श्रपने समयके राजकीय त्रेत्रमें प्रत्यत्त या श्रप्रत्यत्त कपसे भाग लेनेका श्रफलातूनने जो प्रयत्न किया, उसका दिग्दर्शन हो चुका। उसके प्रयत्न न तो कल्पनामृलक, 'खयाली', थे श्रीर न वे श्रसभव • ही थे। यदि वह श्रपने कार्यमें सफल हुआ होता तो सायरेक्यूसको श्रादर्श राज्य-सघटनका लाभ होता। फिर प्रीसका प्रभाव उधर इतनी मजबूतीसे स्थापित हो जाता कि रोम या कार्थेजको उसे उखाड कर बाहर करना श्रसभव हो जाता। उसकी विफलताका सारा दोष श्रकेले उसी पर मढना ठीक नहीं है। कदाचित् उसपर कोई यह दोष लगावे कि उसने डायोनीशियसके साथ बर्तावमें चतुर-ता न किलाई। ठीक है, किन्तु कौन कह सकता है कि किसी अन्य उपायका प्रयोग करनेसे सफलता अवश्य हुई होती! अफलातूनके चातुर्यहीन कार्योंकी अपेक्षा डियोनका दुरम्बह ही उसकी विफलताके लिये अधिक उत्तरदायी जान पडता है। परन्तु इससे भी कई दर्जे अधिक विफलताका कारण सिसलीकी सामाजिक परिश्वित ही है। वहाँ विलासिताका साम्राज्य था, भगडे-फसाद नित्य हुआ करते थे, नित्य ही नयी नयी रचनायें होती और विगडती थी। तथापि वहाँ जो अनुभव अफलातूनने प्राप्त किये, उनसे उसे कुछ लाम अवश्य हुआ, उनसे उसके सिद्धान्तोंके विकासमें सहायता मिली।

जब ई० पूर्व ३० वर्षमें वह सिसली गया था तब वह दार्शनिक राजाके सिद्धान्तको लेकर वहाँ पहुँचा था और उसे बहुत
श्राशा थी कि अपने विचारों अग्रुशार मैं वहाँ श्रादर्शनगरी
स्थापित कर सकूँगा, और वहाँ निर्जीव कानूनकी आवश्यकता
न रख कर केवल सजीव बुद्धिक अग्रुसार समस्त कार्योका
सचालन करनेवाले 'दार्शनिक राजा' को अधिक प्रसन्न कर
सकूँगा। उस समय बुद्धिकी सर्वसमर्थता है और निरकुश
शासनमें उसका पूर्ण विश्वास था। पर अन्तमें उसे कानूनकी
सर्वसमर्थता और मिश्र राज्य-स्वघटनमें विश्वास करना पड़ा।
यद्यपि यह व्यवस्था आदर्श न जान पड़ी,तो भी यह व्यवहार्थ और
आदर्श मिलती जुलती अवश्य दिखाई दी। इसका यह अर्थ
नहीं कि शासनके काममें बुद्धिका उपयोग न करना ही उसे
ठीक प्रतीत होने लगा। इसके विपरीत, अब भी शासनकार्यमें

<sup>†</sup> Supremacy

बुद्धिका बहुत कुछ उपयोग उसे देख पडा। कानून तो चाहिये पर यह श्रावश्यक है कि लोग बलप्रयोगके भयसे नहीं, किन्तु उनकी श्रावश्यकता श्रोर श्रोचित्य देखकर उनका पालन करें। इसीलिये उसने प्रत्येक कानूनके साथ उद्देश्यविवेचक लम्बी-चौडी प्रस्तावनायें जोडनेकी स्चना की है। इसका दिग्दर्शन हमें उसके 'लॉज' नामक प्रथमें मिलता है। यहाँ बुद्धि श्रीर कानूनके शासनोका सामखस्य करनेका प्रयत्न किया गया है। प्रस्तावनामें वे समस्त तत्व बताये है जिन्हें बुद्धि प्रहण कर सकती है श्रीर जिनके श्रनुसार कानून बना है। इस प्रकार यह प्रस्तावना बुद्धि श्रीर कानूनके बीच सेतुका काम देती है। श्रफलान्त्रके सिद्धान्तोंके जो दो खक्प देख पडते है, उनके बीच भी इस प्रकारकी प्रस्तावना पुल जैसी ही है।

उसके सिद्धान्तोंके दूसरे लक्ष्पकी कुछ छाया हमें उसके 'पोलिटिक्स' नामक प्रथमें देख पडती है। जब हमें 'दार्शनिक राजा' नहीं मिल सकता तब कानूनकी सर्वसमर्थता, कानूनके अनुसार की हुई राज्यव्यवस्था, ही उत्तम समम्भनी चाहिये और इसलिये कानूनोंको लिखित क्ष्प देना आवश्यक है। इसी सिद्धान्तका पूर्ण विकास 'लॉज' में हुआ है। प्रपने प्रथम आदर्शको अब भी वह आदर्श मानता है, पर आदर्शकी प्राप्तिकी सम्भावना न होनेके कारण उसने कानूनकी और उसके रक्तकोंकी शासनव्यवस्था सुमाई है। सारांश यह है कि जो कुछ उसे अपने अनुभवोंका सार भाग समम पडा वह उसने हमारे लिये 'लॉज' नामक प्रथमें बता दिया।

परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि अफलात्न वास्तवमें दृशिनिक था और अपनी आयुके अन्तिम भागमें दार्शनिक प्रश्लीपर ही सोचा विचारा करता था। हमें यह स्पष्ट देख पडता है कि जहाँ एक श्रोर वह्ददार्शनिक विचारोंकी तरफ बडे जोरसे प्रवाहित होता था, वहाँ दूसरी श्रोर वह इस ससारकी व्यवहार्य बातोंका विचार रखकर कुछ प्रत्यक्त कार्य भी कर दिखाना चाहता था। प्रत्येक समभदार मनुष्यको मालूम है कि प्राय सभी तत्वविचारकोंकी यही स्थिति होती है। हाँ, तात्विक विचारकी प्रवृत्ति उसमें अधिक बलवती थी, फिर भी कर्तव्यका ज्ञान उसे ससारके व्यवहारचेत्रमें खीच लेगया था। श्रपने जीवनके श्रन्तिम दुःखद् कालमें वह श्रध्यात्मशास्त्रके रहस्योंपर सोचा करता था श्रौर उन्हींके सम्बन्धमें लिखा करता था। उसके इन विचारों में सुकरातका प्रभाव बहुत कम देख पडता है। व्यवहारात्मक बुद्धिकी श्रपेत्ता ग्रुद्ध बुद्धिकी मीमांसा ही उनमें अधिक है। तथापि वह सदैव यही सम भता रहा कि मैंने जीवनके प्रश्लोंको एक नयी रीतिसे हल किया है। इसीलिये वह उन विचारोकी शिक्षा लोगोंको ग्रन्त तक देता रहा और अन्ततक अपने उस 'मनोराज्य' की स्थाप नाकी श्राशा करता रहा जिसमें एक कुटुम्बत्वका तत्व परि-पूर्ण रूपसे सस्थापित हो चुका हो।

#### दूसरा अध्याय।

### उसके ग्रंथोंकी विचार-पद्धति।

श्रफलात्नके समस्त प्रथ प्रारम्भसे श्रन्ततक सवाद रूपमें लिखे गये हैं। श्रपने यहाँ भी प्राचीन कालके महाभारत श्रीर श्रवांचीन कालके तुलसीदासकृत राम-चरित-मानस जैसे वृह इन्य भी सवाद रूपमें ही लिखे गये हैं। पर इनमें कुछ भेद है। श्रपने यहाँके इन प्रथोंमें बहुधा श्राख्यायिकाश्रोका वर्णन है, सो कुछ तात्विक विवेचन है वह केवल अनुषगी है और उसका स्थान प्रधान विषयके वर्णनकी दृष्टिसे गीए है । अपने यहाँ कथा-बोधके मिषसे तात्विक और धार्मिक बोध करानेका प्रयत्न किया गया है। पर श्रकतातूनके सवा-टोंमें तात्विक विवेचनकी ही प्रधानता है। जो कुछ आख्या-यिकाये उनमें हैं. वे केवल उदाहरण-स्वरूप है। इन सवा-दोंकी रीति सुकरातने प्रारम की थी। उसने किसीको ज्ञानो-पदेश करनेका प्रयत्न नहीं किया। यहाँतक कि वह ज्ञानपर श्रपना श्रधिकार तक न दिखलाता था। वह केवल सुषुप्त ज्ञानको जागृत करना चाइता था-पूर्वस्थित ज्ञानको व्यक्त दशामें लाना चाहता था। मजुष्यके मनमें पहलेसे ही जो कुछ विचार रहते थे, उन्हीको वह श्रपने प्रश्नों द्वारा बाहर खींच निकालता था। अफलातुनने भी अपने अथों में इसी रीतिका श्रवलबन किया है। मनुष्यके मनमें जिस प्रकारके प्रश्लोत्तर उठा करते है, उन्हींका उसने दिद्गर्शन कराया है—उसने केवल सस-म्बद्ध विवेचन नहीं किया है। वह केवल लेखक ही नहीं, व्या-ख्याता श्रौर शिचक भी था। जिन जिन विचारोंका विवेचन वह शिष्योके समन्न करता था, वे वे विचार श्रपने क्रथि लिखते समय उसे श्रवश्य स्भाते थे। प्रत्येक सभा शिक्तक यही चाहता है कि मेरे विदार्थी यथासभव सब बातें अपनेतई जानें और सोचें,प्रत्यत्त उन्हें बतलानेका मुक्ते बहुत कम काम पडे। लेखक-के नाते अफलात्नको ऐसा जान पडा कि प्रत्येक मनुष्यके मनमें विचारोंका जिस क्रम और रीतिसे विकास होता है, उसीका अवलवन मुक्ते भी करना ठीक होगा। जिस प्रकार दस पाँच लोगोके बीच किसी विषयका बिचार होता है, उसी प्रकार उसपर किसी व्यक्तिके मनमें प्रश्नोत्तर सुभा करते हैं। पहले एक पक्तका मण्डन किया जाता है, फिर उसका खण्डन किया जाकर दूसरे पत्तका मण्डन होता है और अन्तमें वह सत्यका ज्ञान प्राप्त करता है। सारांश, किसी व्यक्तिके मनमें प्रश्नोत्तर हारा अर्थात् सवाद-क्रपमें विचारोंका विकास होता है। लेखन-में प्रश्नोत्तरके लिये भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी कल्पना कर ली गयी है।

नैतिक प्रश्नोपर सर्वसाधारणके जो विचार है, उनसे अफलात्न अपने विवेचनका आरम करता है। फिर वह ऊपर
बताये अनुसार खएडन-मएडन और अश्न द्वारा सत्यका ज्ञान
करा देता है। आजके शिक्तण-शास्त्रमें इन तत्वोका बडा महत्व
समक्ता जाता है। इस रीतिसे सीखे हुए पुरुषको जो ज्ञान
प्राप्त होता है, वह स्पष्ट और परिपक रहता है। उसे ऐसा
नहीं जान पडता कि किसीने मुक्तें कुछ बता दिया है और
उसमें में अधे मनुष्यकी तरह विश्वास करता हूं। जो कुछ
ज्ञान वह इस रीतिसे प्राप्त करता है, वह वास्तवमें उसका ज्ञान
है, वह आत्मसात् हुआ ज्ञान है। किसीके द्वारा जबरदस्ती
लादा हुआ, किसीके कहेपर विश्वास रखकर पाया हुआ, ज्ञान
वास्तवमें 'हमारा' ज्ञान नहीं होता। उचित प्रश्लोचरों द्वारा
जो ज्ञान 'जागृत' होता है, वह 'हमारा' हो जाता है, वह ज्ञान
बाहरसे किसीके द्वारा हमारे मनमें जबरदस्ती ठूँसा सा नहीं
जान पडता।

श्रफलातूनने श्रपनी विवेचन-पद्धतिमें तुलनाश्रोंका, उदा-हरणोका, बहुत उपयोग किया है। उसके समयमें मानवी तत्वज्ञानके विवेचनमें भौतिक सृष्टिके उदाहरणों द्वारा विषय- प्रतिपादनकी परिपाटीसी पड गयी थी। सुकरातने भिन्न भिन्न कलाओंके उदाहरलोंका बहुत उपयोग किया है। ज्ञान और शिलाकी आवश्यकता बतानेके लिए वह धीवर या चिकित्सकके उदाहरणकी श्रोर बहुधा सकेत किया करता था। श्रफलातूनने भी इन दोनो प्रकारोंके उदाहरलोंका यथेष्ट उपयोग किया है। जीवसृष्टिके बहुतसे उदाहरण उसने श्रपने विवेचनमें समा-विष्ट किये है। 'रिपब्लिक'में तो कई सिद्धान्तोंके समर्थनमें कुत्तेका उदाहरण अनेक बार श्राया है। परन्तु सुकरातके समान श्रफलातूनने भी कलाश्रोंके ही उदाहरण श्रधिक दिये हैं। राजकीय कार्योंको भी कला समभ कर उसने उनके लिए ज्ञानकी आवश्यकता बतायी है। उसके द्वारा की गयी राज-कीय तत्वकी समस्त मीमांस्तमें इस सिद्धान्तका वडा महत्व है। जिस प्रकार श्रन्य कारीगरोको श्रपनी श्रपनी कारीगरी श्रव्छी तरह जानना श्रावश्यक है, उसी प्रकार राजकीय क्षेत्रमें पडनेवाले पुरुषको, राज्य-धुरधरको, श्रपने कार्यौका श्रच्छा ज्ञान होना त्र्यावश्यक है। 'रिपब्लिक' का यही मुख्य सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तको उसने कुछ श्रागे बढ़ाया है। जिस प्रकार किसी कलाविश्वको उसकी कलाके कामोमें नियमोंसे जकड रखना ठीक नहीं, उसी प्रकार राज्य-धुरधरको ऋपने कामोंमें पूर्ण खतत्रता होनी चाहिये। इस प्रकार वह (निरकुश शाूसन'के सिद्धान्तपर पहुँचा है। श्रन्तको उसने उसी श्राधार-पर यह कहा है कि प्रत्येक राज्यधुरन्धर श्रपने समस्त समाजका भला ही करेगा, क्योंकि प्रत्येक कारीगर अपनी कारीगरीकी चीजको उत्तम ही बनानेका प्रयत्न करता है। इस प्रकार उदाहरणों द्वारा उसने अनेक सिद्धान्तोंका प्रति-पादन किया है।

परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि उदाहरलोंका उपयोग कोई सरल.कार्य नृहीं है और हमें सबे उदाहरणोंके बजाय भूठे उदाहरण भी शीव्र सुभ सकते हैं। खय श्रैफलांत्न भी इस कठिनाईमें कई बार पडा है और कई बार उसने भूठे उदाहरणों-का उपयोग किया है। जीवसृष्टिके जो उदाहरण उसने दिये हैं वे ठीक नही कहे जा सकते । ऐसे उदाहरलोंसे तो कुछ भी, यहाँ तक कि 'जिसकी लाठी उसकी भैस' वाला सिद्धान्त भी. सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए हम यह कह सकते है कि उनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। मनुष्य विचारवान् प्राणी है। इसलिए बुद्धिहीन वर्गके प्राणियोके उदाहरण देकर हम कोई सिद्धान्त नही निकाल सकते। कलाश्रोंके उदाहरगोंपर हम श्राक्षेप कर सकते है। राज्यशासन कुछ चिकित्सा जैसा कार्य नहीं है। माना कि चिकित्सकको किताबी तस्खोंके अन-सार चलना ठीक नहीं है। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता. कि राज्य-सचालकको भी बिना <sup>°</sup>नियमोके, बिना कानूनके, श्रपना कार्य करना चाहिये। शरीरकी चिकित्सा और मनकी शिचा सब बातोंमें एक सी नहीं हो सकती, पर श्रफलातूनने इन भेदोंपर ध्यान नहीं दिया। थोडेमें हम कह सकते हैं कि अन्य कलात्रोंके उदाहरण देकर राज्यशास्त्रका या समाजशास्त्रका विवेचन करना ठीक नहीं कहा जा सकता। तथापि हमें यह न भूलना चाहिए कि अफलातूनके मनमें राज्यसचालन अन्य कलात्रोंके समान ही नहीं है, किन्तु खय एक कला है। उसका खतत्र ज्ञान राज्यशासकके लिए श्रावश्यक है श्रीर उसका खतत्र विवेचन होना मजुष्य समाजके लिए लाभडायक है।

## दूसरा भाग।

'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थका विवेचन ।

#### पहला अध्याय।

#### त्रादर्शे समाज-व्यवस्थाका मूलतत्व— स्वधमीनुसरण ।

कोई दार्शनिक कितना भी श्रादर्श विचारोंचाला क्यो न हो. उसपर उसके कालकी परिस्थिति श्रौर विचारोका प्रभाव पडे बिना नही रहता। श्रफलातूनके सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है। बात यह है कि प्रत्येक पुरुष श्रपनी परिस्थितिके श्रवसार ही सोच विचार सकता है। उसीमें उसका पालन-पोषण होता है, इस कारण उसके कालकी परिश्वितिके विचार श्रीर श्राचारोंका प्रभाव उसपर पडे विना नही रहता। यदि वह किसी आदर्शकी कल्पना भी करे, तो वह कल्पना उसी परिस्थितिसे पैदा होती या रगी रहती है। इस कारण किसी तत्वक्षके विचारोंको यदि हमें ठीक ठीक समभाना हो तो उसके कालकी समस्त परिस्थितिका थोडा परिचय प्राप्त कर लेना नितान्त आवश्यक है। तत्कालीन परिस्थितिके परिचयके बाद ही हम जान सकते है कि उसके विचारोंका कितना भाग केवल उस काल या उस देशके लिए, जिसमें उसका जन्म हुन्ना था, श्रीर कितना भाग सर्वकालमें तथा सर्व देशोंमें सत्य है। इसलिए हम अपने विवेचनके प्रारममें, श्रीर श्रावश्यकतानुसार बीच बीचमें, श्रफलातुनके समयकी सब प्रकारकी परिस्थितिका विचार करेंगे।

श्रफलात्नके समयमें ग्रीसकी श्रवस्था ठीक न थी। विचार श्रौर श्राचार दोनों दृष्टियोंसे लोगांकी श्रधोगित हो रही थी । पहले उसे ऐसा जान पडा कि प्रचलित समा-जमें अच्छे अञ्छे नियमों द्वारा सुधार करनेसे स्थिति ठीक हो जायगी। परम्तु जब समाजके शासकोंने उसके गुरु सुकरात-को विषका प्याला पिलाया तब तो उसकी समस्त श्राशा नष्ट हो गयी श्रौर उसे ऐसा जॅचा कि जबतक समाजकी रचना नये सिरेसे न हो तबतक उसका सुधार न होगा श्रीर न मनुष्यकी नैतिक उन्नति ही सम्भव है । उस समय स्वार्थ-सिद्धिके विचारने बहुत जोर पकडा था श्रीर शासक श्रपने श्रिधिकारोंके बलपर समाजकी भलाई करनेकी श्रपेता श्रपनी निजी भलाई सिद्ध किया करते थे। अपनी अपनी तुम्बडी भरनेके विचार प्रत्येकके मस्तिष्कमे भरे थे और उसी प्रकार लोग श्राचरण किया करते थे। राज्यके उद्देश कुछ तो व्यक्तिके उद्देश हो गये थे। इतना ही नहीं, राज्यके अन्तर्गत अनेक भगडे उठ खडे हुए थे। राज्यके सूत्र बहुधा नवसिखुद्योंके हाथमें थे। किसीको कुछ आवे या न आवे, कोई कुछ जाने या न जाने, उससे कुछ बन सके या न बन सके, किसी प्रकार जनताको श्रापनी श्रोर भुकाकर वह राज्यके किसी पद्पर आह हो जाता था और राज्यका काम मनमाने दक्से चलाता था। जिन राज्योंमें धनवानोंका बोलवाला था, वहाँ ही यरू बात थी, ऐसा नहीं । जहाँ जनताके हाथमें सूत्र थे, वहाँ भी यही बात थी और कुछ अशों में श्रधिक स्पष्टरूपमें थी। धनवानोंका राज्य-सूत्रके बलपर धन इकट्टा करना स्वाभाविक था । परन्तु जहाँ जनताका राज्य था, वहाँ भी वह लोक-शासन सूत्र इसीलिए चाहती थी

कि हमें राज्यका नहीं तो वहाँके धनी लोगोका ही धन लूटनेको मिले।

इसः अवस्थामें अफलात्नको दो दोष देख पडे। एक तो स्वार्थी नवसिख्य राज्याधिकारी होनेके लिए मरे जाते थे। दूसरे, राज्यकी एकता श्रौर उसके उद्देशोंका कही पता न था। पेसी स्थितिमें मनुष्यका नैतिक बना रहना श्रशक्य था। इसके लिए समाजकी रचना बिल्कुल नये सिरेसे करनी श्रावश्यक थी। श्रफलातूनने "रिपन्तिकर्मे" यही प्रश्न हल करनेका प्रयत्न किया है। यह ब्रन्थ वास्तवमें मनुष्य-जीवनकी एक उद्य सम-स्याको हल करनेके लिए लिखा गया है। इस दृष्टिसे इसे नीति-शास्त्रका प्रन्थ कहना चाहिए। इसके सिवा इसमें बिल्कुल एक नये समाजकी रचना की गयी है। इसलिए इसे समाज-शास्त्रका श्रौर साथ ही राज्य-विज्ञानका भी प्रन्थ कह सकते है, क्योंकि किसी समाज या किसी राज्यके सदस्य हुए विना नैतिक उन्नति सम्भव नही। नैतिक उन्नतिके लिए ज्ञानकी श्रावश्यकता है। विना ज्ञानके सत् श्रीर श्रसत्की परख नहीं हो सकती । इसलिए इसमें अध्यात्मशास्त्रके प्रश्लोंका भी विचार करना पडा। लोग ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करें. इस प्रश्नका भी उत्तर देना आवश्यक है श्रीर इस कारण इस प्रन्थमें इसका भी विचार त्राया है। मनुष्य-जीवनके लिए भौतिक वस्तुत्र्योंकी त्रावश्यकता होती है। इनपर लोगोंका कितना और कैसा अधिकार रहे, इस प्रश्नेका भी उत्तर इसमें त्रावश्यक हुआ। इस प्रकार यह प्रन्थ पढनेवालेकी मनःश्वितिके श्रनुसार समाज-शास्त्र, राज्य-विश्वान, श्रध्यात्म-शास्त्र, शित्ता-शास्त्र, सम्पत्ति-शास्त्र श्रादि भिन्न भिन्न शास्त्रोंका खरूप धारण करता है। इस एक ग्रन्थको लोग श्रावश्यकता-

नुसार इन भिन्न भिन्न शास्त्रोंका ग्रन्थ कहते है। वास्तवमें यह मनुष्य-जीवनकी उच्चतम श्रावश्यकताकी पूर्तिका मार्ग दिख-लानेके लिए ही लिखा गया है।

इस अन्थमें जो समाज-रचना दिखलायी गयी है, वास्तवमें उसके मुख्य तत्त्व दो ही है और वे उपरिलिखित मुख्य दो दोषोंको दूर करनेके लिए अफलातूनको आवश्यक जान पड़े। पहले तो जो कोई काम करे वह अपने कामके लिए शिला और योग्यतासे लायक हो। विना योग्यताके कोई काम करना ठीक नही। फलतः इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक पुरुष अपने 'गुलों'के अनुसार किसी खास कामके लिए शिला-द्वारा तैयार किया जाय। चाहे जिस नवसिखुएको चाहे जो काम न दिया जाय। दूसरे, खार्थमूलक अगडोंको दूर करने के लिए 'मेरा तेरा'का प्रश्न ही यथावश्यक और यथासभव दूर कर दिया जाय। मुख्य प्रश्नके हल करनेके लिए ये जो दो उपाय बताये गये हैं उनको अमलमें लानेके लिए जो अनेक बातें अफलातूनको आवश्यक जान पड़ी, और जिनका दिग्दर्शन ऊपर कर दिया गया है, उनका सविस्तर विवेचन आवश्यक है।

इसलिए श्रव प्रश्न यह है कि किसी समाजके लिए किस किस प्रकारके कार्योंकी श्रावश्यकता है। पहले तो समाजका श्रासन श्रावश्यक है, इसके लिए शासक चाहिए। दूसरे, शत्रुश्रोंसे उसकी रचा करना श्रावश्यक है, इसलिए योद्धा चाहिए। तीसरे, समाजका पोषण होना चाहिए, इसके लिए भौतिक वस्तु उत्पन्न करनेवाले लोग चाहिए। इन तीन प्रका-रकी बातोंकी समाजको श्रावश्यकता है। इस्र्लिए लोगोंके तीन वर्ग होते हैं, शासक-वर्ग, योद्ध-वर्ग श्रीर उत्पादक-वर्ग।

शासकवर्ग ऐसा चाहिए जो ज्ञान-पूर्ण हो श्रीर मानवान्त-र्गत विकारोंके परे हो। इनका वर्णन भारतीय भाषामें यों कर सकते हैं कि समाजके लिए ब्राह्मण, ज्तिय श्रीर वैश्योंकी श्रावश्यकता है 🕾 । परन्तु ये यदि सांसारिक श्रावश्यकताश्रोंकी उलभनोंमें पड़ें तो श्रपने कार्य 'कौशल-पूर्वक' न कर सकेंगे। श्रतः श्रावश्यक है कि सांसारिक श्राश्यकताश्रोंके भगडोंसे ये बरी कर दिये जायँ। विशेष कर शासक श्रौर रच्चक इनसे बिल कुल दूर रहे। इनके भरण-पोषणका कार्य राज्य श्रपने सिरपर ले श्रीर विवाहादिके भी भगडोमें पडनेकी श्रावश्यकता इन्हें न रहे। यह श्राचश्यकता भी राज्य ही पूर्ण करे। इस प्रकार ये अपने कामोंमें 'कौशल' प्राप्त करनेके लिए दत्तचित्त रहेंगे यदि दूसरे प्रलोभनोंके लिए श्रवकाश ही न रहा तो इनका ध्यान दूसरी श्रोर जावेगा ही क्यों ? श्रीर इनका ध्यान दूसरी श्रोर न गया तो कलहादिके लिए श्रवसर ही कहाँ रहा? यानी आन्तरिक भगडोके कारण राज्यकी एकताके नष्ट होने-का मौका न श्रावेगा। लोगोंके कार्योंके विशिष्टीकरणसे तथा सांसारिक आवश्यकताओंको पूर्ण करनेका भार राज्यके अपने ऊपर लेनेसे राज्यमे श्रशान्ति होनेका डर ही नही रहेगा। स्वार्थके कृारण ही समाजके भगडे हुआ करते हैं। यदि स्वार्थका प्रश्न उत्पन्न ही नहीं तो फिर भगडे किसलिए होंगे ? प्रत्येक व्यक्ति 'श्रपने श्रपने गुणों' के श्रनुसार शिला पाकर श्रपते कर्मोंमें लगा हुआ है और उनमे कुशलता प्रीप्त करना अपना कर्तव्य समभता है, फिर राज्यके भीतर मेलके स्थानमें बे-मेल किस प्रकार हो सकता है ? परन्तु श्रफलात्न इतनेसे सन्तुष्ट

पाठक कृपया देखते जायँ कि भफलातूनकी आदर्श सामाजिक
 च्यवस्था हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्थासे कहाँ तक मिलती जुलती है।

नहीं है। शासनका कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके लिए उत्तम प्रकारके पुरुष चाहिए। केवल शिक्वासे यह काम न हो सकेगा। इसके लिए चुनाव ठीक ठीक होना चाहिए। जिन लोगोंपर अनेक प्रकारके मौके बीत चुके है और जो सब प्रलोभनोंमेंसे बेदाग गुजर चुके है, जिन्होंने यह दिखला दिया है कि राज्यकी भलाई ही हमारी भलाई है, उन्होंके हाथमें शासन-सूत्र दिये जाय, वही शासन-कार्यके लिए चुने जाय। हम यह बतला ही चुके है कि धन-दाराके कगडोंसे वे दूर कर दिये जाय। फिर अब बतलाओ कि जिन शासकोंक घर-द्वार अलग नही, पत्नी-पुत्र नहीं, माल-मिल्कियत नहीं, वे क्योंकर स्वार्थके कगडोंमें पड़ेगे? उन्हें किसका पेट भरना है? किससे उनका प्रेम है? माल मिल्कियत किसे देंगे और किसे खिलावेंगे? साराश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम दस्तिच होकर करे। इसीको अफलात्नने 'न्याय' (जिस्टस) अथवा 'धर्म' कहा है—सामाजिक जीवनका यह मुख्य तस्त्व है।

इस प्रसिद्ध ग्रन्थका सारांश ऊपर श्रागया। परन्तु इतने से उसका श्रच्छा परिचय न होगा, श्रतः उसका कुछ विशेष वर्णन नीचे दिया जाता है।

हम ऊपर एक स्थानपर कह चुके हैं कि तत्कालीन विचारोंके खानमें सत्य विचार फैलानेके इरादेसे यह प्रन्थ लिखा गया था। इसी कारण इसमें तत्कालीन विचारोका स्थान स्थानपर खाउडन है। विशेष विस्तारके भयसे हम यहाँ उनका विचार न करेंगे। हम सीधे श्रफलात्नकेही विचार बतायेंगे। श्रफलात्नने एक राज्यके लोगोंके तीन वर्ण-भेद बतायें हैं, उसका विचार राज्यकी श्रावश्यकता की इष्टिसे हुआ है। परन्तु उसी वर्ग-भेदका विचार एक श्रीर

दृष्टिसे हो सकता है। प्रत्येककी श्रात्मा या मनमे तीन प्रकार-के गुण होते है। वे है,बुद्धि, तेज श्रीर वासना। बुद्धिके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है और उसके द्वारा परस्परके प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता हे। इसका राज्यमें वडा भारी महत्त्व है। यह गुण सात्विक है। इसके विपरीत वासना है? यह सुख ग्रौर सन्तोषका श्रानुषङ्गिक गुग है। इससे (काम-मुलक) प्रेम, जुधा, तृष्णा आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यह स्पष्ट ही है कि इसे तमोगुण कहना चाहिए। इनके बीच वह रजोगुण है जिसे हमने तेज कहा है। शौर्य, दाइय जैसे गुण उससे उत्पन्न होते हे और वह युद्धके लिए प्रवृत्त करता है। वह बुद्धिका भी सहकारी है, क्योंकि उसके कारण श्रधर्म या अन्याय देखकर मनुष्यके मनमे सात्विक क्रोध उत्पन्न होता है और धर्म या न्यायके सामने वह भुकता है। प्रत्येकमें ये तीन गुण होते है। परन्तु जिसमें जिस गुणकी प्रधानता रहती है, उसी प्रकार उसका वर्शन किया जाता है। सत्व-गुण-प्रधान पुरुष सात्विक कहलाता है, रजोगुण-प्रधान पुरुष राजस कहलाता है और तमोगुण-प्रधान तामस कहलाता है। उसी प्रकार प्रत्येकके 'कर्म' निश्चित होते है । थोडेमें कह सकते हैं कि अफलात्नने भी गीता के

> ब्राह्मण्डात्रियविशां श्रद्भाणां च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुग्रेः॥

तस्वको अपनी सामाजिक व्यवस्थामें पूर्ण स्थान दिया है। हाँ, यहाँ शूदोंके लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं देख पडता। शूदोकी व्यवस्था केवल तृतीय या भावी उत्पादक-वर्गकी परिचर्याके लिए ही शायद उसने की है। पहले दो वर्गोंके लिए उनकी बहुत कम आवश्यकता है। कारण स्पष्ट ही है। जिनके घर-द्वार, पत्नी पुत्र, माल-मिल्कियत नही, उन्हें निजी व्यक्तिगत परिचर्यांके लिए शूदोंकी आवश्यकता ही कहाँ ? शाक्द एकत्र भोजनादिके समय उनकी कुछ आवश्यकता अफलात्नने मानी है। तात्पर्य यह कि शूदोंके विषयमें हम कह सकते है कि एक कुटुम्ब-पद्धतिके कारण उनकी विशेष आवश्यकता उसे न जंची और इसलिए उसने उनका विचार न किया। मुख्य तीन वर्गोंके गुणों और कर्मोका विचार करीब क़रीब गीतामें दिये विवरण जैसा ही है—

शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च । इति विद्यानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ शौर्यं तेजो धृतिद्दिय युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च सात्र कर्म स्वभावजम् ॥ कृषिगोरस्रवाणिज्यृ वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

समाजकी दृष्टिसे किसी एक कर्मको हीन कहनेसे दुर-वस्था पैदा होगी। इसलिए उसे भी 'स्वे स्वे कर्मग्यभिरत ससिद्धि लभते नरः' में दिया तस्व मानना पडा। जैसा ऊपर कह चुके है, यही उसके न्याय श्रथवाधर्मका मृलतस्व है।

इसका सबसे प्रथम उपयोग शारीरिक आवश्यकताओकी पूर्तिमें देख पडता है। यहि प्रत्येक मनुष्य अपनी सारी शारी-रिक आवश्यकताये पूर्ण करनेका प्रयत्न करे तो वह अनेक कामोंके कारण कोई भी काम अञ्झा न कर सकेगा और कई काम पेसे रहेंगे जिन्हें वह कर ही न सकेगा। इसलिए आव-श्यक है कि अपनी योग्यताके अनुसार प्रत्येक मनुष्य एक ही काममें लगे, शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिका कोई एक ही काम ले। इस तरह उसमें वह कुशलता प्राप्त कर सकता है, और इसलिए उसे क्सरलतासे कर सकता है। इतना ही नहीं उसकी वनाई चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। इससे एक लाभ यह होता है कि सब लोग एक दूसरेपर अवलम्बित रहते हैं, और इस कारण एक दूसरेसे बंधे रहते हैं। परिणाम यह हो सकता हैं कि सारे लोगोंमें, यानी उस समाजमें, उस राज्यमें, अच्छी एकता बनी रह सकती है। 'स्वे स्वे कर्मणि' अभिरत रहनेसे केवल ससिद्धि ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि राज्यकी एकता भी दढ होती है। एक एक कामके एक एक पुरुष-द्वारा सम्पन्न होनेसे अकारण और अनावश्यक होड दूर हो जाती है, और समाजमें बन्धनहीनता, कलह आदि नहीं देख पडती।

वासनाकी पूर्ति इस प्रकार हुई। इसमें मनुष्यके तमोगुण-का उपयोग हुआ। प्रत्येक राज्यको सम्पत्तिकी उत्पत्ति श्रीर वितरणका नियमन करना पडता हैं। परन्तु एक तो राज्य केवल साम्पत्तिक सस्था नही है, वह केवल तमोगुणी या केवल वासनात्मक नही है। उसमें राजसगुण, तेज, भी है। दूसरे, प्रत्येक राज्यको सम्पत्तिकी उत्पत्ति तथा रहनेके लिए भूमिकी श्रावश्यकता होती है। भूमिके प्रश्लोसे भगडे खडे होते हैं। उसकी रच्चा करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इसलिए योद्धाश्लोकी श्रावश्यकता होती है श्लीर इस तरह राजस-गुणका भी, तेजका भी, उपयोग है। प्रश्ल यह है कि श्रावश्य-कताके श्रनुसार योद्धा इकट्टे किये जाय, श्रथवा वे ऐसे पुरुष हों जिन्हें इसकी उचित शिचा मिली हो? यदि शारीरिक श्रावश्यकताश्लोकी पूर्ति करनेके लिए इस बातकी श्रावश्यकता है कि प्रत्येक पुरुष केवल एक काम करे श्रीर उसमें वह कौशल प्राप्त करे तो क्या यह श्रावश्यक नहीं कि योद्धा भी विशिष्ट पुरुष हों श्रीर वें श्रपंने कार्यकी शिक्षा पाये हों ? यानी युद्ध करनेका काम कुछ लोग श्रपने ऊपर लें, उसे श्रपना कर्म, श्रपना धर्म, वंनाये रहें। इस तरह वे भी श्रपने काममें कौशल प्राप्त करेंगे।

पर्नु तेजसे इतना ही काम निष्पन्न नही होता। हम ऊपर कह चुके हैं कि तेज बुद्धिका सहायक है। क्योंकि उसके कारण अधर्म अथवा अन्यायसे द्वेष उत्पन्न होता है और धर्म या न्यायसे प्रेम होता है। इस कारण समाजमें, उस राज्यमें, बुद्धिको श्रपना काम करनेका श्रवसर प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, तेजको भी बुद्धिकी त्रावश्यकता है। तेजवान् पुरुषके हाथमें समाजकी रज्ञाका कार्य है। रज्ञकोंकी तुलना गृह-रत्तक कुत्तोसे की जा सकती है। गृह-रत्तक कुत्ता घरके लोगोंसे बिलकल नरम श्रीर शान्त रहता है। उनपर उसका प्रेम भी होता है। वह घरके कीन श्रीर पराये कीन, यह जान सकता है। यही बात रच्चकपर भी लागू होती है। उसे भी घरके लोगोंसे नरम और शान्त रहना चाहिए। अपने कीन श्रीर पराये कौन, यह पहचानना चाहिए। परायेके सामने तेज और अपनोपर प्रेम दिखलाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि तेजको बुद्धिकी श्रीर तज्जन्य ज्ञानकी श्रावस्यकता है। परन्तु बुद्धिका विशिष्ट ग्रुद्ध काम नियमन या शासन है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष ही शासक हो सकते हैं। इन्हें यदि 'रचक' कहा जाय 'तो बुद्धिमान् रचक' कहना होगा. श्रीर पहले प्रकारके रचकोंको 'तेजोवान् रचक' कहना पडेगा। अथवा इन दोनोंको अनुक्रमसे 'वास्तविक रत्तक' और 'सहा-यक रक्तक' कह सकते है। बुद्धि अपने ग्रुद्ध कपमें भी दो

प्रकारका कार्य सम्पन्न करती है। एक तो उससे ज्ञान होता है, दूसरे उससे प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि बुद्धिके विना ज्ञान नहीं और ज्ञानके विना प्रेम नही। 'वास्तविक रक्तकों' को जिस गुणकी आवश्यकता है वह है प्रेममूलक बुद्धि। उसे बुद्धिमान् ही होना यथेष्ट न होगा, उसमें प्रेम भी अवश्य चाहिए। जो लोग समाजकी श्रच्छी खबरदारी करते हैं. वही अच्छे शासक कहला सकते है। और वही अञ्छी खबरदारी कर सकते हैं जिन्हें मालूम है कि समाजकी भलाई अपनी भलाई है तथा समाजको बुराई अपनी बुराई है। यदि शासक इन विचारोंसे प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो खार्थकी मात्रा उनमें रहेगी ही नहीं। वे सदैव शासितोंकी ही मलाई करेंगे। जिनमें ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायंगी वे समाजको बिलकुल श्रपना सममेंगे और इस प्रकार उसमें एकता सम्पादित होगी। शारीरिक आवश्यकताओंके कारण परस्परावलम्बन पैटा होनेसे लोग भले ही परस्परकी परस्परके लिए आवश्य-कता समभें और एकत्र रहनेकी आवश्यकता भले ही इस कारण पैदा हो। बाहरी श्राक्रमणोंसे बचानेकी श्रावश्यकताने भले ही इस बन्धनको श्रीर भी दढ कर दिया हो। परन्तु वह बुद्धि ही है जिसके कारण वे एक दूसरेको जानते हैं श्रीर उनमें प्रेम पेदा होता है, श्रीर इस कारण वे एक दूसरेसे वॅथे रहते हैं। केवल भौतिक वस्तुर्ज्ञोकी पूर्तिकी ज्ञावश्यकतासे अथवा. बाहरी आक्रमणोंसे बचनेकी आवश्यकतासे कोई समाज हर् नहीं हो सकता। विना बुद्धिके यह कार्य ठीक सम्पन्न नहीं हो सकता। बुद्धिसे श्रपने श्रीर परायेका ज्ञान होता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है, श्रीर इस प्रकार समाजका बन्धन खुब इड होता है-लोग एक दूसरेसे भले प्रकार बंधे रहते हैं।

शासकों में श्रपने कार्यकी योग्यता उत्पन्न होनेके लिए यह आवश्यक है कि उनका भी एक अलग स्वतन्त्र वर्ग रहे। सब ही मनुष्योंमें यथेष्ट बुद्धि श्रीर शीति नहीं होता । जिनमें बुद्धिकी प्रधानता होती है उनको श्रनेक प्रकारकी नीतिविष-यक परीक्तात्रो-द्वारा चुनकर उनके हाथमें शासनसूत्र देने चाहिए। इस तरह वे अपने कार्यमें कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जॉचकी श्रावश्यकता एक श्रीर रीतिसे निष्पन्न होती है। श्रच्छे शासकको अच्छी बुद्धिकी आवश्यकता है, उसे बुद्धिमान्. धीमान यानी 'दार्शनिक' होना चाहिए। श्रच्छे शासक चुननेके लिए केवल नीतिविषयक परीचासे काम न चलेगा-श्रब्छे शास-कको बुद्धिथिषयक परीकाओं में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। उसे न्याय (या धर्म), सौन्दर्य और सयमके तस्व जानने चाहिए, ताकि वह इन तत्वोंको शासितोंके आचरणमें उत्पन्न कर सके। इतनेसे ही काम न चलेगा। जिस मूल तस्व-से, जिस 'सत्' की कल्पनासे, ये सब तदक्कभूत तत्त्व पैदा होते हैं, उनका उसे अच्छा ज्ञान चाहिए। सब कार्योका और सारे लोगोंका मुख्य उद्देश का है, मनुष्योके सारे कार्य किस मूल कारणसे किये जाते हैं श्रीर उनका जीवन किस प्रकार सफल हो सकता है, यह सब उसे जानना चाहिए। ऐसा ज्ञान हुए विना वह लोगोको उस श्रोर प्रवृत्त न कर सकेगा। सारी योजनात्रोंका मुल हेतु, मृल उद्देश, जाननेसे ही उसकी सिद्धिमें वह सहायक हो सकेगा। जिस कारण मनुष्यका मन जीवनकी समस्याके हल करनेमें लगा रहता है और उसके कुछ उपाय द्वॅढ़ निकालता है, वह शासकमें दिष्टगोचर होना चाहिए। जब वह तस्व शासकमे मृतिंमान् दीख पडे तभी वह सचा शासक हो सकता है, तभी समाज दढ हो सकता है, श्रीर तभी सच्चे

राज्यकी सृष्टि होती है। ऐसी ही स्थितिमें मनकी उश्चतम श्रावश्यकता परिपूर्ण, हो सकती है। सारांश, मानव-जीवनके उश्चतम उद्देशोकी सिद्धिके लिए समाज तो चाहिए ही, परन्तु उसके शासक 'दार्शनिक' भी होने चाहिए। श्रन्यथा, राज्य भले ही एक साम्पत्तिक श्रथवा सैनिक सस्था जैसी सस्था देख पड़े, वह मनुष्यके उञ्चतम उद्देशोंको पूर्ण करनेवाली बुद्धि-प्रवृत्त सस्था न होगी।

#### दूसरा अध्याय।

## इस ऋादर्श-समाजकी शिन्ना-पद्धति ।

श्रफलातूनने गुण प्राधान्यके श्रनुसार श्रपने काल्पनिक समाजके जो तीन वर्गभेद किये उन्हें शिचा-द्वारा उनके कार्यों के योग्य बनाना श्रावश्यक है। विना शिचाके वे श्रपने कार्यों में परम कौशल न प्राप्त कर सकेंगे। 'योगः कर्मसु कौशल' तत्त्व ठीक है, परन्तु शिचाके विना उससे पूरा काम न होगा। मान-सिक बुर्द्वश्यों के दूर करनेके लिए मानसिक उपाय चाहिए श्रौर शिचासे मानसिक बुराइयाँ, मानसिक व्याधियाँ, दूर हो सकती हैं। श्रागे चलकर इससे परम सत्यका ज्ञान हो सकता है श्रौर यह ज्ञान श्रात्म-ज्ञान ही है। नतीज यह निकलता है कि केवल समाज श्रौर उसकी उन्नतिके लिए ही नहीं, श्रात्मो-न्नतिके लिए भी शिचाकी श्रावश्यकता है। दिक्कालके परे, जीवन मृत्युके परे, जो परम सत्य है उसका ज्ञान करा देना शिचाका ही काम है, ससारकी चिणक बातों में भूल जाना ठीक नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें इस ससारके अपने कर्तव्य न करने चाहिए। अपने लोगोंके प्रति, ससाद्रके प्रति, हमारे जो कर्तव्य है उन्हें कीशलपूर्वक करना ही चाहिए, 'आत्मानन्द'में पड़कर उन्हें भूल जाना ठीक नहीं। परन्तु उन्हीं बातोमें मग्न होना और उनसे अपने उच्च उद्देशको भूल जाना भी अनुचित है। सारांश, समाजोद्यति और आत्मोद्यति दोनोंके लिए शिचा-की आवश्यकता है।

शिक्ताका महत्त्व अफलातूनके मनपर खूब अञ्जी तरह जॅचनेका कारण थी तत्कालीन यूनानकी अवस्था। आथेन्स श्रौर स्पार्टाकी राजकीय, सामाजिक, शिक्ता-विषयक श्रादि व्यवस्थाने श्रफलातूनके मनपर खुब गहरा प्रभाव डाला था। श्राधेन्समें शिक्ताकी व्यवस्था सरकारी न थी। इस विषयके लिए व्यवस्था खानगी थी। इसके कई परिणाम हुए। पहले तो समाजके उद्देशसे उसके उद्देश मेल न खाते थे। व्यक्ति समाज-के योग्य न होताथा। अज्ञ श्रीर श्रयोग्य लोगोंके हाथोंमें शासन-सूत्र थे। इसका परिणाम हुआ अन्यवस्था जिसके कारण बाहरी श्राक्रमणोके सामने सिर भुकाना पडा। स्पार्टामें शिचा-का प्रबन्ध इससे बिलकुल भिन्न था। सात वर्षकी श्रवस्थामें स्पार्टन लडका मा-बापसे ले लिया जाता था। उसकी शिचा-का भार एक राज्य-पदाधिकारीके हाथमें था। यानी घरका, म्म-बापका, अपने लडकेकी शिक्तापर कोई अधिकार न था, इस विषयका सारा श्रेंधिकार था राज्यके हाथमें। वहां व्यायाम द्वारा उसका शरीर इढ बनाया जाता श्रीर उसे युद्ध-शिक्ता दी जाती। स्पार्टाको बहुधा युद्ध करने पडते थे। इस कारण वहां-न्का राज्य लोगोंको इस कार्यके योग्य बनाता था। इस तरह लोग समाजके योग्य बनाये जाते थे। इस बातमें यहांतक सख्ती

थी कि लडका घरके काम करने योग्य भले ही न बने, परन्तु राज्यके कामके योग्य उसे बनना ही चाहिए। इस कठोर पद्धति-का श्रमलै पुरुषोपर ही नहीं, ख्रियोंपर भी होता था। श्रीर वह भी यहांतक कि पति श्रीर पत्नी स्वतन्त्रता-पूर्वक दम्पति जैसे न रह सकते थे एव शैशवावस्था पूर्ण होते ही बच्चे उनसे छीन लिये जाते थे। जायदाद-सम्बन्धी अधिकारोंकी भी यही हालत थी। धनिकोंकी नाई उनकी भूमि पराधीन जाति-द्वारा जोती जाती थी श्रीर उनकी जीविका चलती थी। इस प्रकार पत्नी-पुत्रादि और दाल-रोटीकी चिन्तासे मुक्त होकर वे अपना सारा समय राज्योपयोगी शिक्षा प्राप्त करनेमं लगाते थे। सारांश. कौटुम्बिक जीवन नितान्त गौए था श्रौर सामाजिक यानी राजकीय जीवन ही परमश्रधान था। इन दो शिक्ता-पद्धतियों में दोष श्रीर गुण दोनों थे। श्राथन्समे खानगी व्यवस्थाके कारण यानी सरकारी हस्तवेपके अभावसे व्यक्तिकी बहुत उन्नति हो सकती थी, परन्तु वह समाज-योग्य न बनता था। इतना ही नहीं, समाजके और उसके उद्देशोका मेल न बैठता था। स्पार्टीमें व्यक्ति समाजकी त्रावश्यकतात्रोको पूर्ण करने योग्य अच्छी तरह बनाया जाता था. परन्त उस पद्धतिमें आत्मोन्नतिका विचार था ही नही--यिकगत उद्देशोकी श्रीर भौतिक ही नहीं, मानसिक त्रावश्यकतात्रोंकी पूर्ति होना उसमे त्रसम्भव था। इन दोनों पद्धतियोंके गुणोंको एकत्र करनेका उपाय श्रफला-तुनने किया है।

थोडेसे स्थानमें अफलातूनकी शिज्ञा-पद्धतिका, और साथ ही, शिज्ञापद्धतिसे सामाजिक और आत्मिक उक्षतिका, विवे-चन करना कठिन है। तथापि उसकी सामाजिक व्यवस्था, समभनेके लिए उसका कुछ विचार करना आवश्यक है। शिचासे पुरुषको सामाजिक तथा श्रात्मिक उन्नतिके योग्य बनना चाहिए। केवल सामाजिक उन्नतिका ख्याल रखनेसे श्रात्मिक उन्नति न होगी। उसी प्रकार केवल श्रात्मिक उन्नतिका ख्याल रखनेसे सामाजिक उन्नति न होगी श्रीर समाजके जल्द नष्ट हो जानेका डर है। इसलिए दोनों प्रकारकी उन्नति शिचा-द्वारा होनी चाहिए। परन्तु दो दृष्टियोंसे श्रात्मिक उन्नति प्रधान है। एक तो श्रात्मिक उन्नति ही मनुष्यजीवनका ध्येय है, समाज श्रोर सामाजिक उन्नति साधन है। दूसरे, श्रात्मिक उन्नतिका एक श्रर्थ यह है कि व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंका विकास होना चाहिए। व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंका विकास समाजके लिए हितकारक ही है।

व्यक्तिमें विशिष्ट गुण हैं, इसका अर्थ यह है कि मनुष्यका
मन कुछ विशिष्ट दिशाओं में अधिक दौडता है, दूसरी दिशाओं में कम। इसका कारण कदाचित् पूर्व्यजन्मका सस्कार
हो। मन ही अपने योग्य सामग्री ढूंढ लेता है—उस सामग्रीके
सामने आते ही मन उसकी और दौडता है। इससे हम
मनका भुकाव जान सकते है और उसके प्रधान गुणोको पहचान सकते हैं। फिर शिच्नकका काम क्या है? शिच्नकका
काम इतना ही है कि वह इन गुणोको विकसित करे। यही
आत्मिक उन्नतिका मूल है। परन्तु यह विकास किसी खास
कालके भीतर समाप्त नहीं होता। यह जन्मभर जारी रहता
है। इसलिए शिच्नाका कार्यभी जन्मभर चलना चाहिए। जब
तक बाहरी वस्तुओं के प्रति मनुष्य खीचा जा सकता है, जब
तक उनका उसके मनपर परिणाम होता है, तब तक उसमें
शिच्ना-चमता है। सिद्धान्त यह निकलता है कि शिच्नाका कार्य
बालपनमें समाप्त नहीं होता, शौढावस्थामें भी उसके लिए

स्थान है। यदि पहली अवस्थामें मनके विकार और कल्प-नाश्रोंको नियमित करनेकी आवश्यकता है तो अगली अव-श्वामं शास्त्रके शासन-द्वारा बुद्धिको उचित मार्ग दिखलानेकी श्रावश्यकता है। श्रागे चल कर दर्शनशास्त्र-द्वारा पहले प्राप्त किये ज्ञानका परस्पर सम्बन्ध जाननेकी तथा मानवजीवन, मानव-स्रतुभव श्रीर कार्योंके मृल उद्देशका बोध होनेकी श्रावश्यकता है। सारांश, शिक्ताके लिए वयोमर्यादा निश्चित करना कठिन है। किसी एक वयोमर्यादाके समाप्त होनेसे शिचाका क्रम समाप्त नहीं होता। जिनमें योग्यता है वे आगे भी उसे चला सकते है। श्रफलातूनका कहना है कि पैतीस वर्ष तक कोई नागरिक शासक बनने योग्य नहीं होता। तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस कार्यके योग्य शिचा पा गया। तदनन्तर पन्द्रह वर्षतक वह शासनका कार्य करे। इसके बाद वह दर्शनशास्त्रका पुन अभ्यास करे और मानवजीवनके प्रश्नोंपर विचार किया करे। इसी प्रकार . उसे आत्मप्रकाश प्राप्त होगा और आत्मोन्नतिका कार्य पूरा हो सकेगा।

ऊपर कह चुके हैं कि बाहरी वस्तुत्रोंके आघातप्रत्याघा-तसे मनकी उन्नित होती है और पूर्व सस्कारोंके कारण मन विशिष्ट वैस्तुत्रोंकी ओर दौडता है। राज्यका भी पूर्वानुभव उसे होना ही चाहिए और इस कारण राज्यकी ओर उसका मन दौडना ही चाहिए। यानी दूसरे अनुभव तो उसे प्राप्त करने ही होंगे, परन्तु राजकीय अनुभव भी उसे प्राप्त करने होंगे। इनके विना उसकी शिच्चा पूर्ण न होगी। यानी मनु-ध्यको इन तमाम अवस्थाओंसे, इन तमाम अनुभवोंसे, पार जाना चाहिए। परिपूर्ण मानसिक उन्नतिके लिए यह नितान्त क श्राधश्यक है। इसलिए मानवीय व्यवहार श्रौर सिद्धान्तमें कोई भेद नहीं हो सकता। सारा व्यवहारात्मक श्रानुभव श्रौर सिद्धान्तात्मक ज्ञान हमारी शिक्षाके श्रविंभाज्य भाग हैं। उन दोनोंको पाप्त करना हमारा काम है, क्योंकि दोनो मनकी श्रावश्यकताश्रोंको पूर्ण करते हैं। इसलिए मनुष्य-जीवन श्रौर राज्यका परम्पर बडा घनिष्ट सम्बन्ध है। श्रब यह स्पष्ट हो गया होगा, जिसका उल्लेख ऊपर हम दो एक स्थानपर कर खुके हैं, कि राज्यके विना यानी समाजके विना मनुष्यकी उन्नति नहीं हो सकती। यदि मनुष्यके मनकी श्रावश्यकताको पूर्ण करनेके लिए समाजकी रचना की गयी है, यदि मानवींय मनके स्वस्पमे ही समाजकी श्रावश्यकता रक्ली गयी है, तो हम यह कह सकते हैं कि उसके विना मानव-मनका विकास नहीं हो सकता।

श्रव श्रफलात् नने शिक्ताकी जो योजना दी है उसका वर्णन करना चाहिए। शिक्ताकी योजनाका स्वक्रप वयके श्रवुसार तथा मनुष्य-वर्गके श्रवुसार भिन्न होगा। वयके श्रवुसार श्रफलतात् नने शिक्ताके दो क्रम माने हैं। जवानीके श्राने तककी श्रवस्था प्रथम क्रमका काल है। इसमेंसे प्रत्येक सहायक रक्तक यानी योद्धाको पार जाना पडेगा। इसिलए स्वामाविक मनोविकारोंका नियमन इस शिक्ताका भाग होगा ही, परन्तु सैनिकश्चित्ता भी उसका प्रधान श्रद्ध रहेगा। श्रीर मनोविकारोंका नियमन इस ढक्तसे होगा कि वह उत्तम सहायक रक्तक यानी योद्धा हो सके। इसिलए इस शिक्ताका स्वक्रप प्रधानतः सामाजिक होगा। इसके लिए जो पाठ्यक्रम बनाया है वह आथेन्सके पाठ्यक्रमको काट-छांट कर बनाया गया जान पडता है। श्राथेन्सके व्यायाम, पठन-पाठन श्रीर सद्दीतके स्थानमें

श्रफलातुनने दो ही विषय, व्यायाम श्रीर सङ्गीत बताये हैं। परन्तु श्राथेन्समें इन् विषयोंसे जो बोध होता था उससे कुछ भिन्न अर्थमें ही अफलातूनने इनका उपयोग किया है। व्यायाम-का अर्थ शरीरकी सब तरहकी खबरदारी है। उसमें भोजन श्रीर चिकित्सा भी ग्रामिल है। यानी उसकी शिक्वामं यह भी बतलाना चाहिए कि क्या भोजन किया जाय. शरीरकी खबर दारी किस प्रकार की जाय, ताकि वैद्यकी आवश्यकता ही न रहे। इसी प्रकार सङ्गीतमें अन्य कई वार्ते उसने शामिल कर ली हैं। उसमें पठन-पाठन तो शामिल है ही, परन्तु कई गति-मूलक कलायें भी शामिल है। यदि कोई कहे कि 'व्यायाम' से शारीरिक शिचा सम्पन्न होती है और 'सङ्गीत' से मानसिंक शिज्ञा, तो श्रफलातूनका कहना है कि दोनोंसे मानसिक शिज्ञा-का उद्देश सिद्ध होता है। दोनोका उद्देश नैतिक है। व्यायाम-द्वारा जो शारीरिक शिक्षा मिलती है उससे वास्तवमें मानसिक शिज्ञा ही सम्पन्न होती है। क्योंकि उससे सहिष्यता और धैर्य-का विकास होता है। तेजोगुण उससे कुछ नरम होता है। श्रीर यही व्यायामका मुख्य उद्देश है। इस प्रकार शिव्हित पुरुष ऋपने 'धर्म' यानी 'कर्म' को यथोचित सम्पन्न कर सकता है। इस दृष्टिसे यह सामाजिक शिक्ता हुई। परन्तु सङ्गीतको न भूलना चाहिए। ज्यायामसे मनका श्रश्यक विकास होता है, तो सङ्गीतसे प्रत्यच होता है। इससे भी तेजोगुणका नियमन होता है। इतना ही नहीं, उससे बुद्धि भी जाप्रत होती है। माना कि उससे शास्त्रीय ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, परन्तु उससे उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका ज्ञान अवश्य हो सकता है। प्राथमिक मनोविकारात्मक मनको वह नरम बनाता है। जो जो कार्य करते है उन्हें कैसा करना चाहिए, यह वह वतला सकता है, उनके विषयमें उसकी कुछ धारणा बन सकती है। श्रीर इस धारणाके बलपर वह कार्य-कारण सम्बन्ध जाने विना भी अपने कार्य उचित रीतिसे कर सकता है। गित-मूलक कलाश्रोंसे उचित कार्य करनेकी प्रवृत्ति पैदा होती है श्रीर इस प्रकार उनसे नीतिकी शिचा मिलती है। 'सङ्गीत' द्वारा यह कार्य अच्छी तरह सिद्ध हो सके, इसिलए उसने तद-तर्गत विषयों श्रीर कलाश्रोंके श्रनेक सिद्धान्त बताये हैं श्रीर उनमें श्रनेक सुवार सुकाये हैं। उनसे हमें यहां विशेष वास्ता नहीं। इन विषयों को उसने ऐसा स्वरूप देनेका प्रयत्न किया है जिससे मनुष्यके मनकी आवश्यक नैतिक उन्नति हो श्रीर वह श्रपना (योद्धाका) कार्य अच्छी तरह कर सके।

श्रवतक हमने प्राथमिक श्रवस्थाकी शिक्ताका विचार किया। श्रव हमें प्रौढावस्थाकी शिक्ताका विचार करना चाहिए।

यहाँ कलाकी शिचाके धदले शास्त्रकी शिचा बतलायी गयी
है। गणितशास्त्र आर अध्यात्मशास्त्रकी उच्च शिचा मौढावस्याके
लिए प्रतिपादित हुई है। वास्तवमें यह आर्थेन्सकी योजनाका
सुधारा हुआ स्वरूप है। अफलातून अपनी 'ऐकेडेमी'में गणित
शास्त्र और अध्यात्मशास्त्र सिखलाता था। ऊपर कह ही
चुके है कि प्रथमावस्थाकी शिचाका विशेष उद्देश समाजोन्नति
था, आत्मोन्नति नही। आत्मोन्नतिका जो कुछ समावेश उसमें
था वह समाजोन्नतिकी दिख्से ही था। प्रौढावस्थाकी शिचामें
शास्त्रोंके अध्ययनपर जोर दिया गया है और इसलिए
आत्मोन्नतिका ख्याल अधिक देख पडता है, समाजोन्नतिका
कम। परन्तु इन दो अवस्थाओंकी शिचाके स्वरूपोंमें जो
भेद है वह बहुन अधिक नहीं है। प्रथमावस्थाकी शिचासे

धीरे धीरे मनकी तैयारी शास्त्रके अध्ययनके लिए हो सकती है। इतना ही नहीं, मनोविनोद्के रूपमें श्रद्भगणित, रेखा-गणित श्रीर इतर शास्त्रोंकी मोटी मोटी बातोंको उस समय सिखलानेके लिए श्रफलातूनने कहा है। इस प्रकार शास्त्रोंका गहन अभ्यास करनेकी तैयारी हो सकती थी और इस प्रकार यह भी जाना जा सकता था कि किन किनमें शास्त्राध्ययनकी योग्यता है। बोस वर्षकी अवस्थातक पहले प्रकारकी शिचा प्राप्त करनेपर पुरुष आगे बढनेके लिये तैयार हो सकता था। पहले पहल 'इन्द्रियगाय बातोका श्रव्ययन विशेष है। श्रङ्क-गणितमें पहले पहल केवल विचारगम्य बाते आती हैं। इससे रेखागणित समभने में सहायता मिलती है। इस प्रकार धीरे धीरे केलव विचारगम्य बातोकी श्रोर शिकार्थी वढ सकता है। श्रीर श्रत्य त उच्च विद्या यानी दर्शनशास्त्रके समभानेकी इस प्रकार उसकी तैयारी हो सकती है। बीस वर्षकी अवसाके बाद दो सालतक सैनिक शिजा भी देनी चौहिये और इसी अवश्वाके बाद ऊपर बताये शास्त्रोंका भ्रभ्यास भी होना चाहिये। परन्तु इन शास्त्रोंका श्रभ्यास सब न करें, केवल वही करें जिन्हें इनमें रुचि हो। शासनके लिए जो लोग चुने जायँगे वे इन्हींमेंसे होंगे। तीससे प्रैतीस वर्षतक तत्त्वज्ञान ( इसमें कई विषय शामिल हैं ) का अभ्यास कराया जाय और शासन-कार्यके योग्य पुरुषोंकी भिन्न भिन्न प्रकारसे जॉच की जाय। फिर वे पन्द्रह वर्षतक राज्यकी यानी समाजकी सेवा करें। इस कार्यमें उन्हें अनेक श्रानुभव प्राप्त होंगे श्रीर धीरे धीरे वे उच्चतम उद्देशकी पूर्तिके लिए तैयार होंगे। पचास वर्षकी श्रवम्थाके बाद वे इस कार्य-योग्य बन जायँगे। वे फिर अपना कुछ समय चिन्तन-मननर्मे बितावें और कुछ समय समाज सेवाके लिए दें। उनका कर्तव्य

होगा कि उन्होंने जो कुछ ज्ञान और श्रनुभव शप्त किया है उससे समाजको लाभ पहुँचावें, ताकि पीठी दरपीढी समाज-की उन्नति होती रहे।

प्रथमावस्थाकी शिलाके बाद शास्त्रोका अभ्यास ग्रुक होता है। फिर चुने हुए लोगोंका शास्त्रोका अभ्यास दस वर्षतक चलता है। तदनन्तर उनमेंसे चुने हुए पुरुषोका पाँच वर्षतक दर्शनशास्त्रका अभ्यास होता है। इन्हीमेंसे शासन-कार्यके लोग अनेक परीलाओंके बाद चुने जाते है। ये परीलाएँ बहुधा नैतिक स्वरूपकी हैं। यानी अफलातूनकी समाज-व्यवस्थामें शासक-गण दार्शनिक हैं। उनकी नैतिक और बौद्धिक तैयारी इतनी हो जायगी कि उनके हाथमें समस्त राज्य-शासन देवेनेसे कोई हानि न होगी। उनके लिए किसी प्रकारके नियमों अथवा कायदोकी आवश्यकता न रहेगी। वे ऐसे ही स्थितप्रक्ष और बुद्धिमान पुरुष होंगे कि उन्हें न तो कुछ बतलानेकी जरूरत रहेगी और न उनके आंचरणको नियमित करनेकी आवश्यकता होगी। ऐसे उत्तम पुरुष चुन लेनेपर विना किसी प्रकारके डरके राज्यसूत्र उनके हाथमे दिया जा सकता है। उनके हाथसे राज्यसूत्र उनके हाथमे दिया जा सकता है। उनके हाथसे राज्यकी मलाई ही होगी, बुराई कभी नही।

ऊपरकी व्यवस्थामें शिक्ता-प्रबन्धका सारा कार्य राज्यको अपने ऊपर लेना पडता है और ऐसा जान पडता है कि यही उसका प्रथम और एकमेव कार्य है। इस दृष्टिसे राज्य एक शिक्ता-सस्था ही बन जाता है। ऐसी सस्थाके मार्गदर्शक ज्ञानवान पुरुष होने चाहिए। और दार्शनिक ही सब्बे शानवान पुरुष कहे जा सकते है, इसलिए यह सिद्धान्त निकलता है कि दूर्शनिक ही राज्यका काम चलावें। ये लोग बुद्धि और नीतिन से कसे-जैंचे रहेंगे और इस कारण राज्यमें मगडे फसाद होने

का नामको भी डर न रहेगा। श्रवता, श्रयोग्यता श्रीर स्वार्थ-परताका राज्य इसी भकार नष्ट हो सकता है।

ऊपर बतला ही चुके है कि अफलातूनके दार्शनिक शासकों-पर किसी प्रकारके कायदे-कानून न रहेंगे। शासनकी सारी व्यवस्थाके कर्चा-धर्चा वही रहेंगे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यके मृल उद्देशोको वे बदल सकते है। राज्यको दरिद्र या धनी बनाना मुल उद्देशके विरुद्ध होगा । राज्यका विस्तार, बदलना उचित न होगा । धर्म अथवा न्यायका शासन अटल रहेगा, यानी प्रत्येक पुरुष कोई एक खास काम करेगा। शिचा-पद्धतिमें भी कोई परिवर्तन न हो सकेगा। यहांतक कि सङ्गीत-के प्रकार भी न बदले जा सकेंगे। शिक्ताके ऊपर सारा दारम-दार है। उचित शिक्तासे राज्य-स्था शान्तिपूर्वक चल सकती है। इसलिए शिचाकी व्यवस्थाका सारा कार्य राज्य श्रपने ज्ञपर लेता है, श्रीर इस कार्यके सम्पादनकी व्यवस्था करनेमें राज्यका स्वरूप शिचा संस्था जैसा हो जाता है। बात हम ऊपर बतला ही खुके हैं। दार्शनिकोंके सिरपर कोई कायदा-कानून तो श्रफलातूनने नही रक्खा, परन्तु उपरिलि-खित चार बातोमें उनका श्रधिकार नियन्त्रित करना ही पडा। इसके विना, राज्यका स्वरूप श्रीर उद्देश बदल जायँगे, श्रीर उनके बदल जानेपर वे पुराने भगडे-फसाद पुन. शुरू होंगे। अन्तमें यह होगा कि जिस उद्देशके लिए राज्य और समाजकी श्रावश्यकता है, वही नष्ट हो जायगा। इसिलिए इन चारी

अभकतात्तके राष्ट्रका विस्तार न बहुत वडा रहे, और न बहुत छोटा। वह ठीक इतना वडा रहे कि उसमें एक्ना ननी रह सके। एक हजार योद्धा इसके किए काफी होंगे। हा, उत्सदकवर्गकी संख्या इसमे बहुत अधिक होगी। ये सब मिळकर राष्ट्रयकी जनता होंगे।

बातोंमें उनका अधिकार नियन्त्रित है, इन चारो बातोको वे बदल नहीं सकते। राज्यकी शेष बातोंग्नर उनका पूरापूरा अधिकार रहेगा!

### तीसरा अध्याय।

#### एक-कुडुम्ब-पद्धति ।

नितान्त नवीन शिक्ता-पद्धित-द्वारा समाजका सुधार हो गया श्रीर धर्म श्रथवा न्याय श्रीर श्रात्मिक उन्नतिके नामसे शासनका स्वरूप बदल दिया गया। पर-तु इतनेसे ही काम नहीं चलेगा। ममत्वका पिएड जबतक पीछे लगा रहेगा तब-तक प्रलोभन सताते ही रहेंगे, स्वार्थकी प्रवृत्ति बनी ही रहेगी श्रीर इस कारण कलहका कारण भी बना रहेगा। ममत्वको दूर करनेसे ये सब दूर हो जाते है। ममत्वका सम्बन्ध दो वातोन्से होता है, एक तो पत्नी-पुत्रसे श्रीर दूसरे माल-मिल्कियतसे। समाजके लिए सन्तति तथा सम्पत्तिकी श्रावश्यकता है तो जकर, पर यदि इनपर व्यक्तिगत ममत्वका श्रधिकार न रहे तो सारे भगडेका मूल मिट जायगा श्रीर समाजकी श्रावश्यकता श्रीकता श्रीकी पूर्ति भी हो जायगी। बस, इसीलिए श्रफला-त्नने सिम्मिलित कुटुम्बपद्धित बतायी है।

श्रफलातृनकी एक कुटुम्ब-पद्धति यूनानमें बिलकुल नई बात न थी। पहले पहल भूमिपर सभीका श्रधिकार कई खानोंमें था। श्राथेन्समे निजकी सम्पत्ति होनेपर भी उसपर राज्यका कुछ अधिकार अवश्य था। स्पार्टामें तो व्यक्तिकी सम्पत्तिपर समाजका और अधिक अधिकार था। क्रीट नामक टापूमें भी ऐसी ही बात थी। सार्वजनिक भोजनालय कई राज्यों में थे श्रीर उसके लिए लोगोंको श्रपनी सम्पत्ति-मेंसे कुछ हिस्सा चन्देके रूपमें देना होता था। इतना ही नहीं सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी यह कल्पना नितान्त नई न थी। पाय-थोगोरस नामक तत्त्ववेत्ताने उसमें बहुत पहले एक तरहके समाजका प्रतिपादन किया था और उसमें सबकी जायदादपर सबका अधिकार बतलाया था। आथे समें यह सिद्धान्त इससे भी आगे बढ गया था। गुलामीकी प्रथाका तथा सभ्यता पूर्ण जीवनकी रीतियो आदिका खएडन किया जा रहा था श्रौर शकृतिक जीवनकी महिमा बतायी जा रही थी। इससे स्त्री-विषयक एक-कुटुम्ब-पद्धतिकी कल्पना उत्पन्न हुई थी। फिर सम्पत्ति-विषयक एक कुटुम्ब-पद्धतिकी कल्पना कोई कठिन बात न थी। परन्तु इतना स्थरण रखना चाहिए कि प्राकृतिक जीवनका प्रतिपादन करनेके लिए ही अफलातूनने एक-कुटुम्ब-गद्धतिका प्रतिपादन नहीं किया। उसने स्त्री-विष-यक एक-कुटुम्ब-पद्धतिके प्रतिपाद्नके लिए प्राकृतिक जीव-नका प्रमाण दिया श्रवश्य है, परन्तु सम्पत्ति-विषयक एक कुटुम्ब-पद्धतिके प्रतिपादनके लिए उसने नैतिक प्रमाणोका उपयोग किया है। हम ऊपर बतला ही चुके है कि अफलातून के धर्म या न्यायका अधिकार असुएए बना रहे, इसके लिए श्रावश्यक है कि उसके रक्तक श्रीर शासक स्वार्थपरतासे दूर रहें। इस कल्पनाके कारण व्यक्ति एक भिन्न पुरुष न रह गया, वह अब समाजका एक अङ्ग हो गया। प्रत्येकको उसके विशेष गुणानुसार एक काम सौप दिया गया है। सहायक रक्क

तेजो-गुण प्रधान होनेके कारण थोद्धाका काम करेंगे, तो वास्त-विक रचक सत्वगुणप्रधान होनेके कारण श्रासनका कार्य करेंगे। वासनाको उन्हें दूर करना होगा। वासना तीसरे वर्गका गुण है श्रीर उससे 'श्रय निजः पर ' की कल्पना होती है। यदि तेज श्रीर सत्व जैसे उच गुणोंका उपयोग समाजके लिए करना है तो सम्पत्ति-विषयक कल्पनासे उन्हें दूर रहना चाहिए। 'वसु-धैव' नहीं तो कमसे 'समाजैव कुदुम्बक' की कल्पनाके अनु-सार उन्हें चलना चाहिए। नहीं तो वासना उन गुणोको धर द्वावेगी। बुद्धि तो जरूर ही द्व जायगी श्रीर स्वार्थका वल बहुत ही बढ़ जायगा। क्योंकि बुद्धि श्रीर स्वार्थसे मेल हो ही नहीं सकता। बुद्धिका अर्थ ही स्वार्थहीनता है। जिसमें बुद्धि प्रदर्शित रोगी वह स्वार्थको दूर कर सारे समाजमें श्रपनेको मिला देगा—वह समाजका एक श्रद्ध बन जायगा। सम्पत्ति-सम्बन्धी एक-कुटुम्ब-एइतिकी श्रावश्यकताका यह मनो-विज्ञान-मूलक प्रमाण हुन्ना । परन्तु इसके लिये व्यावहारिक श्रीर राज कीय सबूत भी है। व्यावहारिक प्रमाण तो यही है कि धन और शासनाधिकार एकत्र होनेसे समाज और राज्यकी गाडी ठीक नहीं चल सकती। तत्कालीन राज्य और समाज ही इसके उदाहरण थे। इन दो अधिकारोंके एकत्र होनेसे लोगोंने अपनी तुम्बडी भरनेकी प्रवृत्ति सदैव दिखलाई। दूसरा परिणाम यह भी हुआ कि लोग शासकोकी खार्थपरताके कारण उनसे बिगड बैठते श्रीर्र इस प्रकार राज्यमें भगडे-फसाद पैदा हो जाते—पकके दो राज्य हुएसे दीख पडते। इसलिए श्रावश्यक है कि दोनों प्रकारके रत्तक सम्पत्तिके क्षगडोंसे दूर रहें। हॉ, तीसरा वर्ग ऐसा नहीं हो सकता। उनकी सृष्टि ही वासनाके आधारपर है। इसलिए वे निजी सम्पत्तिसे हीन नहीं किये

जा सकते। तथापि उनकी सम्पत्तिपर भी राज्यका यथेष्ट नियन्त्रण रहना चाहिए, कोई अत्यन्त दरिद्री या बहुत धनी न होने प्रवे। वे ही नियत समयपर राज्यके कामोंके लिए द्रज्य दें। यह स्पष्ट ही है कि इसीसे दोनों प्रकारके रच्चकोंका पालन-पोषण होगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि अफलात्नकी एक-कुटुम्ब-एद्ध-तिका दूसरा भाग स्त्रियोसे सम्बन्ध रखताहै। हम यह दिखला ही चुके हैं कि यदि किसीका किसी विशिष्ट स्त्रीपर पतिके नाते खतन्त्र और परिपूर्ण श्रधिकार रहा तो निजकी जायदादका प्रलोभन उत्पन्न हुए विना न रहेगा। एक विषयकी ममतासे दूसरे विषयकी ममता उत्पन्न हुए विना न रहेगी। श्रपनी पत्नीको दूसरोंसे अच्छी दशामें रखने श्रीर बालबच्चोंके लिए कुछ रख छोडनेकी इच्छा होना स्वाभाविक है। इससे अनेक व्रलोभन उत्पन्न होंगे श्रीर व्यक्तिगत सम्पत्तिकी व्यवसान रहनेपर भी वह श्रस्तित्वमें श्रवश्य श्री जायगी। श्रीर उसके साथ वे सारी बुराइयाँ भी समाजमें श्रा जायंगी जिन्हें दूर करनेका प्रयत्न अवतक किया गया । अफलात्नको ऐसा जान पडा कि लोगोको सम्पत्ति-विषयक एक कुटुम्ब-पद्धति बिलकुल अनोखी नहीं मालूम होगी परन्तु स्त्री विषयक एक कुटुम्ब-पद्धतिको लोग वडी विचित्र बात समभेंगे । इसलिए उसने इसके प्रतिपादनमें बहुत अधिक म्यान दिया है। परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये हैं, सिद्धान्त श्रीर व्यवहार दोनों दृष्टियोंसे यह भी कल्पना युनानियोंके लिए विलक्षण नहीं कही जा सकती। इस बातकी करपना किसी न किसी कारणसे कई लोग प्रति-पादित कर चुके थे कि स्थियोंपर व्यक्तिगत श्रिधिकार न रहे।

ब्यवहारमें भी कई जगह स्त्रियोपर पतियोके पूरे पूरे श्रध-कार न थे। स्पार्टीमे सन्तति उत्पन्न क्रूरनेके लिए नियोग-पद्धतिका प्रचार था। हम यह बतला ही चुके हैं कि सात वर्षके होनेपर बश्चे मा-बापसे ले लिये जाते थे श्रीर सर-कारी घरोमें उनके पालन-पोषण-शिचा त्रादिका कार्य होता था । सारे यूनानमें उस समय स्त्रियोंके एक उपयोगपर सिद्धान्त श्रीर व्यवहार दोनो दिष्टयोंसे बहुत जोर दिया जाता था। वह उपयोग है सन्ततिकी उत्पत्ति । राज्यके लिए सन्तति-की त्रावश्यकता थी। यह उपयोग त्रफलातूनको भी मानना पडा। सन्ततिके विना राज्य चल ही नही सकता। इसलिए स्त्रियों द्वारा सन्तिति अवश्य उत्पन्न की जाय। परन्तु यह दाम्पत्य-पद्धति द्वारा नहीं। दाम्पत्य-पद्धतिमे निजके धनकी श्रावश्यकता बनी रहेगी, उससे खार्थ पैदा होगा श्रीर खार्थ मनुष्यसे क्या नहीं कराता ? इसलिए खार्थका मृल ही नए कर दिया जाय। दाम्पत्य-पद्धति रह ही न जाय-राज्य ही एक क़ुटुम्ब हो जाय, ख्रियाँ राज्यकी ख्रियाँ रहें, उनमेंसे किसी पकपर किसी पकका अधिकार न रहे, नियमित रीतिसे चाहे जिससे चाहे जो पुरुष सम्बन्ध रख सके।

परन्तु केवल इसी दृष्टिसे स्त्री-विषयक एक कुटुम्ब-पद्धति-का प्रतिपादन उसने नहीं किया है। उसके सामने एक दो प्रश्न श्रीर हैं। क्या समाजके लिए स्त्रियोंका इतना ही उपयोग है? क्या इससे श्रिविक समाज-सेवा वे नहीं कर सकती? श्रीर क्या उनकी श्रात्मिक उन्नतिकी श्रावश्यकता नहीं है? क्या उनकी श्रात्मिक उन्नतिसे समाजको लाभ न होगा? क्या घरके श्रन्थकारमें पढे रहना, भोजन बनाना, वस्त्र बुनना या सीना, श्रीर बच्चे उत्पन्न करना ही उनका काम है? स्त्री श्रीर पुरुषमें भेद है ही क्या ? भेद केवल है लिक्क विषयका। इस विषयका काम स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे ही, फिर उनमें और क्या भेद है ? स्त्रिय्म शायद तेज, बुद्धि श्रादिम पुरुषों से कुछ द्वीन होंगी। परन्तु इतनी थोडी हीनतासे उनमें महदन्तर नही हो जाता। दोनों करीब करीब समान है। हाँ, एकमें इन गुणोंका जोर श्रिविक और एकमें कम है। और क्या पुरुषोमें इन गुणोंका जोर कम श्रिविक नहीं देख पडता ? फिर स्त्रियोने ही क्या किया है जो उन्हें राज्य-रचण-कार्यमें भाग लेनेका श्रवसर न दिया जाय? वे भी पुरुषोक्ती नाई शिक्षा पा सकती है। शायद उनमें श्रावश्यक गुणोंका खूब विकास न होगा। न सही, थोडी हीनतासे वे राज्यके कामके लिए बिलकुल श्रयोग्य नहीं हो जाती। वे भी राज्य-रचाका भार पुरुषोंके कन्धोंसे कन्धा लगा कर श्रपने ऊपर ले सकती है। वे भी राज्यकी सेवा कर सकती हैं।

श्रव यदि कोई प्रश्न करे कि क्षियों के सन्तति उत्पन्न कर-'
नेके तथा समाज सेवाके कार्यों का मेल कैसे हो सकता है?
ये दोनों कार्य वे कैसे कर सकती है? तो इसपर श्रफलात्नका
उत्तर यह है—राज्यके रक्तकों के निजी घर है ही नही। उन्हें
सरकारी घरोमें रहना होगा। क्षियाँ भी सरकारी घरों में
रहेंगी। पैसी खितिमें उन की-पुरुषों में परस्पर सम्बन्ध हुए
विनान रहेगा। इस सम्बन्धको नियमित करनेसे दोनों बातें
सिद्ध हो सकती हैं। श्रव्छे माता-पिताश्रों के बच्चे श्रव्छें
सशक होते हैं। इसलिए रक्तकों में से जो श्रव्छे सशक पुरुष हों
उनका सम्बन्ध कुछ नियत कालके लिए कुछ विशिष्ट स्त्रियों से
कर दिया जाय। इसे श्रव्यकालिक विवाह ही समिक्तए।
ऐसे सम्बन्धसे जो बच्चे होंगे उनके पालन-पोषणका भार

राज्यपर होगा। उत्पत्तिके बाद कोई जानेगा ही नहीं कि कौन किसकी सतित है, इसलिए बचोंके कारण कोई भगड़े न होंगे। कोई एक बचा किसी खास की या पुरूषका न कहला सकेगा। सभी बच्चे सभी खी-पुरुषोंके होंगे और उनमें बन्धुत्वकी फल्पना बनी रहेगी। सब पुरुष अपनेको उनके पिता समभेंगे और सब खियोंके हृदयमें उनके प्रति मातृत्वकी भावना उत्पन्न होगी। इस प्रकार राज्यका एक कुटुम्ब वन जायगा। सन्तितिका ध्वन्ध हो गया, सब खियोंको भी समाज-सेवा करनेका अवसर मिल गया और उनकी आत्मिक उन्नतिके मार्गकी बाधा दूर हो गयी। राज्य भातृभूमि, और 'पितृभूमि' वास्तवमें वन गया। इस प्रकार राज्यमें सदैव एकता भी बनी रहेगी।

श्रच्छी सन्तितिकी दृष्टिसे श्रफलात्नने कुछ श्रधिक बातं बतायो है। श्रच्छी सन्तित भरपूर जवानी में ही उत्पन्न हो सकती 'है। इसलिए पुरुप पचीससे पचासतक श्रीर स्त्रियाँ बीससे चालीस वर्षतक सन्तित उत्पन्न करें। इस श्रवस्थाके पहले या बादमें होने वाली सन्तितिको उत्पन्न ही न होने देना चाहिए। राज्यकी स्थिरताके लिए यह भी श्रावश्यक है कि मनुष्य-सख्या भी स्थिर रहे, वह बढ़ने न पावे। श्रोषधियाँ देकर जीर्ष रोगियोंका जीवन बढाना ठीक नहीं।

इस प्रकारके स्त्री-सम्बन्धसे कई उदेंश सिद्ध हो सकते ह। उससे अच्छी प्रजा उत्पन्न होगी, ख्रियोंको अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, और एक-कुटुम्ब पद्धतिकी सिद्धि हो सकेगी— राज्यमें सुदढ एकता बनी रहेगी।

यही अफलात्नकी आदर्श सामाजिक व्यवसा है।

## न्वीथा अध्याय।

# इस ग्रादर्श समाज-व्यवस्थाकी ग्रालोचना ।

श्रफलात्नके सिद्धान्तोकी श्रालोचनाके लिए तीन चार मुख्य विषय स्पष्ट देख पडते हैं—(१) श्रफलात्नका वर्गी-करण,(२) न्याय श्रथवा धर्मकी उसकी कल्पना,(३) उसकी शिक्तायोजना श्रौर (४) उसकी एक-कुटुम्बपद्धति । इन्हींपर हम यहाँ विशेष विचार करेंगे।

यह तो निश्चित है कि खय अपनी ही उन्नतिके लिए समा-जकी श्रावश्यकता है। समाजके विना श्रपनी उन्नति न होते देख मनुष्य समाज बनाकर रहता है। यानी समाज मनकी एक भारी त्रावश्यकताको पूर्ण करता है। इसलिए समाजको मनकी ही सुन्दि कह सकते हैं। श्लीर मन है त्रिगुणी—वह सत्व-रज-तमोगुणका बना है। उसमें बुद्धि है, उसमें तेज है, उसमें वासना है। इसलिए समाजर्म तीन वर्ग होने चाहिए। कोई इसपर कहे कि यदि सबके ही मनमें तीन गुए होते है तो प्रत्येक मनुष्य इन तीन गुणोंका काम कर सकता है। इस पर अफलातून उत्तर देता है कि हॉ, प्रत्येकमें ये तीनों गुण होते हे अवश्य, पर किसीमें किसी गुणकी पधानता है, किसी में किसीकी। प्रत्येकका कर्म या धर्म गुणानुसार ही निश्चित होना चाहिए। तभी वह अपना कार्य कौशलपूर्वक कर सकेगा। श्रौर मनुष्यके मनमें जिस प्रकार सत्वका राज्य होना श्राव-श्यक है, ताकि दूसरे गुण प्रवल होकर मनमें श्रॉधी न पैदा कर दें, उसी प्रकार समाजमें सत्वगु गुका, बुद्धिका, राज्य होना श्रावश्यक है—समाज शासनकी बागडोर सत्वग्रणप्रधान मनु-

भ्योके हाथमें ही होनी चाहिए। तभी समाजमें दूसरे वर्ग किसी प्रकारकी गडबड न मचायँगे। धहाँतक तो ठीक है। माना कि जैसे मनमें वैसे ही समाजमें सत्वगुणका ही शासन होना श्रावश्यक है। परन्तु एक प्रश्न श्रौर है। यदि प्रत्येकके मनमें तीन गुण होते हैं श्रीर वे कार्यक्रपमें परिणत होना चाहते हैं तो एकका ही प्राधान्य मानकर उसके कार्यके लिए समाजमें योजना करना श्रौर शेष गुणोंके लिए बिलकुल न करना कर्हातक उचित है १ यदि प्रत्येकमें कम-श्रधिक प्रमा-णसे तीन गुण हैं तो कम अधिक प्रमाणसे उनका कार्यक्रपमें परिशात होना क्या त्रावश्यक नहीं है ? गुग्र-प्राधान्यका महत्त्व मानकर एक एक मनुष्यके लिए एक एक कार्य मान लिया, इसलिए क्या यह नितान्त श्रावश्यक है कि दूसरे गुणोंके लिए बिलकुल श्रवकाश होना ही न चाहिए १ इसपर यह उत्तर पहिले दिया जायगा कि प्राधान्य किसी गुणका क्यों न रहे, आखिरको बुद्धिके अनुसार ही दूसरे दो गुणींको भी चलना होगा। अन्यथा मानसिक कलहके कारण उस मजुष्यकी बडी दुर्गति होगी। बस समाजमें भी यही चाहिए। प्रत्येक गुराके कार्यके लिए अवसर दिये जानेपर भी बुद्धिका ही शासन चाहिए। श्रीर यही किया भी गया है। समाज-को एक पुरुष मान सकते हैं, उसके मनके तीन गुण है. प्रत्येकके कार्यके लिए अवसर है, परन्तु शासन है बुद्धिके हाथमें। यह उत्तर दीखता तो ठीक है, परन्तु इस तुलनामें तुलना रह नही गयी। तुलनाको बढ़ाते बढाते बिलकुल अभिन्नता होगयी। समाज श्रीर व्यक्तिमें भेद करना कठिन हो गया। व्यक्तिका श्रस्तित्व कही देख ही नही पडता। व्यक्तिकी उक्षतिसे प्रश्न प्रारम्भ हुआ, परन्तु वह समाजकी

उन्नतिमें इतना समिश्रित हुआ सा देख पडता है कि व्यक्तिका अस्तित्व ही मिट गया। इस वर्गीकरणके तस्वानुसार व्यक्ति समाजर्से किसी प्रकार भिन्न नहीं देख पडता। अन्यथा, उसके दूसरे गुणोंके कार्योंके लिए समाजमें कुछ श्रवसर जरूर दिया जाता। वासना-प्रधान व्यक्तियोंके इस ग्रणका योगीकरण समाजके मनके इस गुणका श्रश बन गया, रजो-प्रधान व्यक्ति-योंके इस गुणका योगीकरण समाजके मनके इस गुणका अश बन गया, और सत्व-प्रधान व्यक्तियोंके इस गुणुका योगीकरण समाजके मनके इस गुणका अश बन गया। और प्रत्येकके लिए अलग अलग कार्य सौंप दिया गया। यह स्पष्ट ही है कि व्यक्ति-का अस्तित्व समाजमें लुप्त हो गया है, इस कारण वह अलग नहीं देख पडता। यदि अलग होता तो उसके अन्य गुणोंके लिए समाज व्यवस्थामें कही तो जगह होती। इसलिए ऊपर किया गया प्रश्न बना ही रहा। उरने गये श्रात्मिक उन्नति और भूल गये समाजोन्नतिकी व्यवस्था करनेमें ही। श्रात्मो-न्नति और समाजोन्नतिका परस्पर घनिए सम्बन्ध मानते हुए भी हमें यह कहना ही होगा कि समाजकी रचना करते समय व्यक्तिका अस्तित्व पूरा पूरा नष्ट कर देना ठीक न होगा। अन्यथा व्यक्तिकी परिपूर्ण आत्मिक उन्नति न होगी। बुद्धि-प्रधान लोगोंकी ही बुद्धिको समाजकी बुद्धि मानना, तेजोप्रधान लोगोंके तेजको समाजको तेज मानना श्रीर वासनाप्रधान लोगोंकी वासनाको समोजका वासना मानना न्यायसङ्गत नही कहा जा सकता। उनके दूसरे गुणोका बिलकुल उपयोग न करना श्रन्याय है। समाजके सारे लोगोंकी संयुक्त बुद्धि ही समाजकी बुद्धि हो सकती है, समाजके सारे लोगोका तेज ही समाजका तेज हो सकता है, और समाजके सारे लोगोंकी

वासना ही समाजकी वासना हो सकती है। अफलातूनकी श्रादर्शसामाजिक व्यवस्थामें इस कल्पनामा सर्वथा अभावहै।

इसपर अफलातून यह उत्तर देगा कि जिनमें वासना प्रधान गुणहै उनके तेज या बुद्धिका उपयोग करना ठीक नही। उनकी बुद्धि ग्रुद्ध नहीं है, और उनकी बुद्धि तेज वासनासे दबे विना न रहेगी। इसी प्रकार जिनमें तेज प्रधान है उनकी बुद्धि विशेष कामकी नही श्रीर वासनाका राज्य उनके मनमे घुसेडना ठीक न होगा। इससे तेज ही दब जायगा। और जिनमें बुद्धि ही प्रधान है उनका उसके कारण दवा हुआ तेज समाजके कामका नहीं और उनके मनमे वासनाको थोडा भी स्थान देने-से उनका और उनके साथ समाजका चुकसान होगा। इस लिए प्रत्येकके प्रधान गुज्जा ही उपयोग समाजके लिए हितकारक होगा। व्यक्तिकी भलाईकी दृष्टिसे भी यही उचित है। इसो रीतिसे व्यक्तिके इन गुणांका विकास हो सकता है, इसी प्रकार आत्मोन्नति हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा तो उसमें वह कौशल शप्त करेगा। इस तरह उसके उस विशिष्ट कार्यमे उन्नति होती जायगी श्रीर उस से समाजको अधिकतम लाभ होगा। किसीका चाहे जहाँपर 'बीचमें मेरा चॉद भाई' करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जायगी,। अज्ञ लोगोंका शासन न रह जायग । स्वार्थपरताके लिए मौका न मिलेगा। देखा-देखी. होडबाजी. मेरी-तेरीके लिए अवसर ही न रहेगा। इससे समाजमे पूर्ण शान्ति बनी रहेगी।

हमने अफलात्नके सिद्धान्तोपर जो आह्नेप किये हे, यद्यपि वे कुछ सचे है, तथापि अफलात्नके दिये उत्तरोंमे भी कुछ सत्य है। माना कि सारे व्यक्तियोके विशिष्ट गुणाके योगसे ही उस समाजके उस गुणका स्वरूप और प्रमाण निश्चित हो सकता है, परन्तु यह भी सत्य है कि व्यक्तिका एक प्रधान गुण जितना काम दे सकता है, उतना सयोग-रीतिसे समाजका बना हुआ गुण नही। श्रन्यथा सहस्र मृखौंको एक बुद्धिमान्से सदैव अधिक बुद्धिमान् मानना होगा और सहस्र डरपोकोंसे एक सैनिक-शिचा-प्राप्त योद्धाको दुर्वल मानना होगा। कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य इस सिद्धान्तको सर्वथा सत्य नही मान सकता। केवल सख्याका महत्त्व कभी माना नही जा सकता। विज्ञताका भी कुछ महत्त्व है। सहस्र अज्ञोंकी न्यूनतम बुद्धिका, कभी कुछ भी उपयोग न करना ठीक नहीं। श्रादर्श सामाजिक व्यवसामें इन दोना सिद्धान्तोंका उपयोग चाहिए, दोनोंका उचित सम्मिश्रण होना चाहिए। हिन्दुत्र्योंकी सामाजिक व्यव-स्थामें दोनों सिद्धान्तोंका कुछ सम्मिश्रेण श्रवश्य था। ब्राह्मण प्रधानतया समाजकी बुद्धिका काम करते थे, तथापि महत्त्वके श्रवसरोपर दूसरोकी भी बुद्धिका उपयोग होता था। ब्राह्मण भी कभी कभी चत्रियको काम करते थे। चत्रिय प्रधानतया रत्ता और ब्राह्मणोकी सलाहसे शासनका कार्य करते थे, परन्तु इस कार्यमें उनकी भी बुद्धिका उपयोग होता था। वैश्य बहुधा 'कृषि-गोरत्त-वाणिज्य' करते थे, परन्तु समय समयपर समाज की अलाईके लिए वे भी अपनी बुद्धिका उपयोग कर सकते थे। श्रीर प्रत्येक वर्गके प्रत्येक पुरुषको समाजमें रहते हुए अपनी बुद्धिकी शिचा, श्रवण, मननके द्वारा विकास करनेका मौका मिलता था, श्रोर वानशस्थाश्रमकी व्यवस्थासे सबकी शुद्ध श्रोत्मिक उन्नति हो सकती थी। एक कार्य करते करते उसी-में जीवन समाप्त करनेके लिए हिन्दू-समाजमें बाध्यता न थी। प्रत्येकको कुछ कालतक सामाजिक कार्य करनेपर आत्मिक उन्नतिके लिए श्रसवर दिया गया था। हिन्दू समाज श्रात्मिक उन्नतिकी समस्यासे शरम्भ होता, उसकी पूर्तिके लिए समाज-की यथोचित व्यवस्था करता, श्रौर फिर सामाजिक कार्य सम्पन्न करनेपर व्यक्तिको मुल उद्देशकी पूर्तिके लिए छोड देता था। तथापि उस व्यवस्थामें व्यक्ति समाजको सर्वथा नही भूल सकता था समाजके श्रस्तित्वकी जात्रति उसके मनमें सदैव बनी रहती, श्रीर श्रात्मिक उन्नतिके साथ समाजकी भी नैतिक और धार्मिक उन्नति करना उसका काम था। यह अन्तिम व्यव€या श्रफलातूनने केवल 'दार्शनिक शासकों' के लिए, यानी प्रथम वर्गके लिए, ही बतायी है। दूसरे लोग उससे विश्वत रक्खे गये हैं। हां, इतना जरूर कह देना चाहिए कि श्रफलातून यह मानता था कि एक गुण-प्रधान पुरुष उस गुण-के कारण एक वर्गमें रहे। परन्तु यदि वह दूसरे गुणका विकास-कर सके तो वह दूसरे वर्गमें रख दिया जाय। हिन्दुर्श्चोंकी सामाजिक व्यवस्थाकी प्रारम्भिक स्थितिमें यही व्यवस्था थी। गुण विकासके अनुसार लोग एक वर्गसे दूसरे वर्गमें चढाये-उतारे जा सकते थे श्रौर इस बातका खयाल प्रत्येकमें श्रव्ही तरह भर दिया गया था कि व्यक्तिके प्रत्येक कार्यसे समाजका सम्बन्ध है। व्यक्तिके प्रत्येक कार्यसे समाजकी भलाई या बुराई जरूर होगी, इसलिए प्रत्येकको अपना श्रत्येक कार्य इन दोनों दृष्टिश्रोंसे सोच कर करना चाहिए।

अफलात्नके न्याय अथवा धर्मकी करपनाका भी थोडा विचार करना आवश्यक है। हम बतला खुके है कि अफलातुन के अनुसार न्याय अथवा धर्म वह है जिससे हम अपने गुणोंके अनुसार कोई एक कार्य ले लें और उसे कौशल पूर्वक' करें। इसमें समाज-धर्म है और इसीमे व्यक्ति-धर्म है। एक ही प्रकार रके कार्यसे दोनों प्रकारके धर्म सम्पन्न होते है। इस प्रकार कोई कहेगा कि जब बुद्धि-भेद पैदा हो तब व्यक्ति क्या करे? कभी कभी जिन्दगीमें ऐसे प्रसंद्र आते हैं कि जब यह निश्चय नहीं हो सकता कि यह कर्षे या वह कर्षे। ऐसे मानसिक कल-होंके लिए अफलातनने क्या व्यवस्था की है ? इसपर अफला-तनका वही उत्तर है जो हम प्रारभ्भमें बता चुके हैं। तीन गुणों-के ब्रास्तित्वके कारण कलह होनेकी सम्भावना है जरूर, परन्तु प्रत्येकको अपना विशिष्ट गुण जान कर तद्वुसार कार्य करना होगा श्रीर शेष गुलोको काबूमें रखना होगा। जात्र-धर्म स्वी-कार करने पर मायामोहके पञ्जेमे पडता ठीक नही. जात्र-धर्म-का कार्य पूरा करना ही चाहिए। इस प्रकार अपना अपना कार्य पूरा किया तो न मनमें कलह रहेगा श्रीर न समाजमें। यदि प्रत्येक श्रपना कार्य करेगा तो समाजरूपी घडीके बिगडने-का डर नही श्रीर न्यायाधीश कपी घडीसाजोंकी जकरत नही। इस दृष्टिसे समाज नीतिबद्ध सस्था हो गया, कानूनबद्ध न रहा। परन्तु श्रफलातून कहां कहता है कि उसका समाज कानुनबद्ध है। आत्मिक उन्नति उसका उद्देश है श्रीर नीति उसका बन्धन है। जहाँ 'स्थित प्रज्ञ' शासक हैं वहां कायदे-काननकी, श्रदालत-कचहरीकी, जरूरत ही क्यों ? वे दार्शनिक शासक मव उचित और आवश्यक बातोंको जानते रहेंगे और वे केवल उचित रीतिसे शासन करेंगे। उन्हें कायदे-कानून क्यों चाहिए ? वे कायदे कानूनके परे है। जिनका व्यक्तिगत सुख-दु ख नहीं, लाभालाभ नहीं, जयाजय नहीं, जो 'निर्द्धनद्व नित्य-सत्वस्थ' जो निर्योगचेम हो चुके श्रीर 'श्रात्मवान्' होनेकी तैयारीमें हैं, जो बुद्धिकी शरणमें परिपूर्ण जा चुके, जो बन्ध-विनिर्मुक है, उनके लिए कौनसे बन्धन हो सकते है ? इस बातको गीताने भी माना है। श्राज-कलके तत्त्ववेत्ता भी मानते

है कि ऐसे पुरुषके लिए कोई बन्धन नहीं हो सकते, उसका श्राचरण ही दूसरोंके लिए उदाहरण है। 'वह जो करे सो ही कायदा है।' इसपर मनमें एक प्रश्न उठता है। माना कि अफ-लात्नके दार्शनिक शासक ऐसे हो सकते हैं, परन्तु क्या वे राज्य-भार लेनेको राजी होगे ? क्या ऐसे पुरुष समाजके भीतर रह कर सामाजिक कार्य्य सम्पन्न करते ही रहेंगे ? इस विषय पर बहुत कालसे इस देशमें विचारोंका खूब सड्प्राम होता रहा है। इसके अन्तिम उदाहरण 'गीतारहस्य' श्रीर उसके खराडनमें लिखी गई पुन्तके हैं। अफलातूनको भी इस बातकी शड़ा हुई है। उसने यह कहा अवश्य है कि वे पन्द्रह वर्षतक राज्यका शासन चलावें श्रीर तदनन्तर मनन-चिन्तनमं विशेष सलग्न हों, तथापि वे समार्ज-सेवाका कार्य्य करने ही रहे। परन्तु प्रश्न यह नही कि वे करते रहें या न करते रहें। प्रश्न यह है कि वे पेसी भ्थिति प्राप्त होनेपर क्ररेंगे क्या ? ऐसा द्वैधीभाव श्रफलां-तूनके जीवनमें भी देख पड़ा है। उसे भी कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो गया कि दार्शनिकका एकान्त मननचिन्तन उचित होगा या समाजके भीतर रह कर समाज-सेवा करना ठीक होगा। उसने अन्तमें यह कहा अवश्य है कि निवृत्तिमार्ग गौण महत्वका है श्रौर प्रवृत्ति-मार्ग प्रधान महत्त्वका है। उस-का आगे कहना है कि दार्शनिकका वास्तविक स्थान समाज ही है, क्योंकि यही वह 'श्रात्मनि सर्वभूतानि' देख सकता है। समाजसे निवृत्त होनेपर यह कल्पना हो नही सकती। इसके लिए अफलातून एक कारण और बताता है। वह कहता है कि जिस समाजने उसे श्रात्मचिन्तन करनेके योग्य बनाया. उसे ्र भल जाना क्या योग्य है १ विना समाजके क्या वह इस योग्य-ताको शप्त कर सकता? फिर क्या समाजका उसपर ऋग नहीं हे ? इसलिए उसे चाहिए कि आत्मोन्नतिके साथ साथ समाज-सेवा भी करे । परन्तु इस वादमें बहुत जोर नहीं है। इसपर एक-दो प्रश्न किये जा सकते है। समाजने तो उन्हें 'बन्धिवनिर्मुक्त' करनेका प्रयत्न किया, श्रव उसे श्रपनी सेवामें फॅसाये रखना क्या उचित है ? दूसरे, आत्मोन्नतिके लिए ही तो मतुष्यने समाजकी रचना की। यदि आत्मोक्षतिके मार्गमें समाज बाधक हो तो समाज बनानेसे लाभ ही क्या ? व्यक्तिकी मानसिक श्रावश्यकता पूरी हुई नहीं, फिर वह समाज-व्यव-स्थाके संसटमें पडे ही क्यो ? जबतक श्रात्मदर्शनकी सम्भा वना न थी तबतक ठीक था। परन्तु श्रान्मदर्शनकी सम्भाव-नाके बाद समाजके कार्योंमें लिप्त रहना श्रीर इस प्रकार मुल उद्देशको पूरा करनेसे वश्चित होना कभी ठीक नहीं कहला सकता। जब श्रात्मचिन्तन परम सुख है तब समाजका भार उसे विव्नकारक ही जँचेगा। साराश यह है कि स्थान स्थानपर श्रफलातृनका निश्चित मत शितपादित किया सा जान पडता है और बुद्धि उसे बतलाती है कि स्थित श्र होनेपर भी समाज सेवा ही परम कर्तव्य है और श्रात्मोन्नतिका सन्धा मार्ग है. तथापि ब्रान्मचिन्तन मननका लोभ भी उसे सताये विना छोडता नहीं. श्रीर इस कारण उसकी शडाएँ वनी रहीं श्रीर उसका निश्चित मत क्या है, यह कहना कठिन है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गका यह वाद बहुत पुराना है। सब देशों में विचारवान् पुरुषोको उसने सताया है। कह नहीं सकते कि अब इस विषयमें मतैक्य हो गया। शायद ससारके अन्ततक मतैक्य न होगा। आत्मज्ञान होनेतक समाजमें रहना चाहिये, इस बातको बहुते मानते है। परन्तु आत्मज्ञान होनेपर क्या करना, इस विषयमें बड़ा मतभेद है। यह लोगों-

पर चिदित ही है कि गीतारहस्यने यही प्रतिपादित किया है कि उसके बाद भी 'लोकसग्रह' का कार्य-करते रहना चाहिये। कदाचित् यही मत विशेष ग्राह्य होगा।

अब हम शिन्ना-पद्धतिकी ओर भुकते है। इसकी आलो-चना तो बहुत विस्तृत हो सकती है, परन्तु हम बहुत मोटे प्रश्नोंको ही उठायेंगे। अफलातूनकी न्याय अथवा धर्मकी कल्पनासे स्वभावत यह सिद्ध होता है कि लोग समाजके योग्य बनाये जायें । हिन्दुस्तानमें यह बात जातिके विशिष्ट बन्धन-द्वारा सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया था । परन्तु उसमें एक दोष था। क्या यह निश्चित है कि ब्राह्मणुके पुत्रमें ब्राह्मणु-कर्म-योग्य गुण ही होगे, चत्रियके लडकमें चात्र धर्मके गुण हा या वैश्यके लडकेमें कैश्य धर्मकी योग्यता आवेगी ही। यह हम बतला चुके है कि पहले-पहल जाति-बन्धन बहुत कडा नथा श्रीर लोग कभी कभी श्रपने 'गुलों' के श्रनुसार श्रपना 'धर्म' बदल सकते थे। परन्तु किसी कारणसे को न हो, जाति-बन्धन इड होते होते विलकुल इढ हो गया और गुण स्वभावके अनुसार कर्म और धर्म बदलनेकी शक्यता नष्ट हो गयी। अफलातूनने अपने समाजको इस दोषसे बचानेका प्रयत्न किया है। और उसके लिए, जैसा हम बतला चुके है, उसने यह व्यवश्या की कि राज्य शिचाके द्वारा लोगोंके गुणोंको जाने, तद्जुसार उनके गुणोंका शिचा-द्वारा विकास किया जाय और फिर विशिष्ट कर्म उन्हें सौंपे जायं यानी विशिष्ट वर्गमें उन्हें रखा जाय। हम ऊपर कह ही चुके हैं कि इस कार्यके सम्पादनकी योजनासे पूरी राज्य-सस्था एक शिचा-सस्था बन जाती है। हिन्दुर्श्रोंके प्राचीन कालमें शिक्ताके लिए केवल आर्थिक सहा-यता देना राज्यका काम था। बाकी बातोंकी योजना शिलक यानी गुरु करते थे। आज शिज्ञा-प्रबन्ध राज्यके अनेक कार्योंमें एक कार्य है और उसका महत्त्व बढता जाता है-उसपर अब अधिकार्धिक ख्याल सब देशोंमें दिया जाने लगा है। परन्तु अफलातूनने तो राज्यको ही शिक्ता-सस्था बना डाला है। उसके राज्यके दूसरे काम है ही कितने ? रत्ता योद्धाओं के सिपुर्द है। कृषि गोरत्त-वाणिज्य तृतीय वर्गके सिपुर्द है। एक काम और रह गया, वह है पुरुष-स्त्रीके सम्बन्धका नियमन। शिचाके सिवा यही एक काम प्रथमवर्ग यानी दार्शनिक शास-कोंके हाथमें प्रत्यन्न रह गया। अफलातूनकी सामाजिक व्यव-स्थाको बनाये रखनेके लिए उसकी शिचा-पद्धतिकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए शिज्ञा-कार्यके सामने शासकोंका दूसरा कार्य गीण हो जाता है। और अफलातूनने भी इसे गौण ही कहा है। बनाने गये समाज और उसकी व्यवस्था करने, बन गयी पाठशाला और उसकी व्यवस्था। समाजके कार्य पहले ही बहुत कम, उसमें दार्शनिक शासकोंके तो बहुत ही कम, और यदि शिचा-कार्यने ही सारी जगह छैंक ली तो राज्यको पाठशाला कहनेमें बहुत दोष न होगा। आज-कल, न्याय ही राज्यका महत्त्वपूर्ण कार्य है और यह भी रत्नाका ही कार्य है। परन्तु अफलातूनने तो राज्यको पाठशाला बना डाला है।

यह आलोचना आजकी दृष्टिसे ठीक जॅचती है, परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि शरीरमें भैनमाना भोजन हूंसकर चिकित्सा करते बैठनेकी अपेक्षा उचित भोजन करना और चिकित्साकी आवश्यकता न रखना कई दर्जे अच्छा है। न्यायकी आवश्यकता बनाये रक्खो, इसलिए कानून-सभायें रचो और कायदे बनाओ, फिर अदालतें और न्यायाधीश

नियत करो और उन्हें अमलमें लानेके लिए श्रमले नियत करो। यह इतना बडा भगडा चाहिये किसलिए १ शरीरका खून बिगाड कर मलहम-पट्टीसे शरीर कुछ अच्छा ने होगा। शरीर साफ हो गया तो बार बार मलहम-पट्टी की अकरत ही क्यों रहेगी ? समाजको उचित विद्याका भोजन देते रहो, फिर कानून, न्याय और अमलके भगडे रहेगे ही नहीं। नाहक राज्य-के कार्योंका आड रूर क्यो बढ़ाना ? उचित शिज्ञासे ये सारे भगडे मिट जाते है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणके अनुसार एक कार्य करता रहे, दूसरेके कार्योंमे दखल न दे, उचित शिचापद्धति-द्वारा शासक चुन लिये जायें तो कानूनकी, तद्यु-सार न्यायकी श्रीर उसके अमलकी जरूरत ही कहाँ रही। ये तो रुग्ण समाजकी टवाइयाँ हे, खस्थ समाजको इनकी जरूरत नहीं है। जहाँ अफलातुनके न्याय श्रथवा धर्मका राज्य है और शासक सर्वोत्तम स्थितश्र पुरुष हे, वहाँ कायदे-कानून न चाहिये। उनकी शुद्ध बुद्धि इन व्यवस्थार्श्रांका कार्य कर सकेगी। इस वादमें भी सत्यांश है अवश्य। हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्थामे भी शासन शुद्ध बुद्धिकी सदायतासे ही चलानेका प्रबन्ध था। इस बातमें अफलातूनकी व्यवस्थाको पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। हिन्दुश्रोंकी व्यवस्थामें कदाचित् यह उचित था कि रज्ञाका ही नहीं किन्तु शासनका भी प्रत्यत्त कार्य त्तत्रियोके हाथमें था। परन्तु जन्म-द्वारा व्यक्तिधर्म निर्धित करनेकी व्यवस्थाको उचित कहनेके लिए हम श्रप्रसर नहीं हो सकते। इससे वालवमें यह श्रच्छा होगा कि शिक्ता-द्वारा व्यक्ति-धर्म निश्चित किया जाय।

श्रफलात्नकी शिचा-व्यवस्थामें हिन्दू-समाजको श्राश्रम-व्यवस्थाके कुछ चिह्न देख पडते है। बीस वर्षतक शिचा

बतायी है। आगे पचीस वर्षकी श्रवस्था होनेपर मनुष्य प्रजा न्पत्तिका कार्य अपने ऊबर ले सकता है। तीस वर्षतक उसकी शास्त्र-प्रधानं शिक्ता जारी है। इसी बीचमें यह सेनिक-शिक्ता भी प्राप्त करता है। तोससे पैतीस वर्षतक उच्च गणित, श्रध्या-त्मशास्त्र जैसे विषयोमें उसका प्रवेश होता है। तदनन्तर पचास वर्षतक शासनका कार्य है, फिर दर्शनशास्त्रका ऋभ्यास, मननचिन्तन और समाज-सेवा। पचपन वर्षके बाद प्रजोत्पत्ति न करनी खाहिये। यह एक श्रकारकी श्राश्रम व्यवस्था ही है। परन्त हिन्दुश्रोकी श्राधम-व्यवस्थामें श्रीर इसमें एक वडा भारी भेद है। अफलातूनने शिक्ताके प्रत्येक कमके बाद अगले कमके लिए जुनावकी पद्धति बतायी है। इस पद्धतिके पत्तमें यह कह सकते है कि सबमें सब वातोंकी योग्यता नही होती, समाजमें बुद्धिमान पुरुप सदैव थोडे ही रहते है, वे ही बद्दवा (परीचा-पद्धतिसे चुने जाकर) भिन्न भिन्न पदौपर विराजमान होते है और भिन्न भिन्न कार्य करते है। सर्वोच पदोंपर पहुँचने वाले पुरुष बुद्धिसे भी बहुधा सर्वोच्च रहते है। तो क्या अफलात्नकी पद्धतिमें भी कोई दोष है ? हॉ, एक भारी दोत्र है। हिन्दुओंकी श्राश्रम-त्यवस्थामें सभी द्विजोंको ससारके श्रुपने कार्य सम्पन्न करनेपर श्रात्मिक उन्नतिके लिए श्रवसर था। परन्तु अफलातूनकी व्यवस्थामें श्रात्मिक उन्न-तिका श्रवसर उन्हें ही मिलेगा जिन्हं परमेश्वरने श्रव्ही बुद्धि दी है। माना कि ज्ञान और आत्मिक उन्नतिका परस्पर बडा सम्बन्ध है, परन्तु ऐसा अहाङ्गि-सम्बन्ध नहीं कि जो लोग शास्त्र नहीं पढ सकते वे आत्मिक उन्नति भी नहीं कर सकते। क्या समाजमें ऐसे लोग नहीं देख पडते जो विद्यासे ऋत्यन्त हीन होने पर भी श्रात्मासे श्रन्यन्त ऊँचे पदपर विराजमान हैं ? विद्याका महत्त्व इतना बढानेसे कई लोग नैतिक उन्नतिसे विश्वत रह जायंगे। इस दौषका परिहार अफलातूरूने नहीं किया।

इसीसे मिलता-जुलता दोष यह भी है कि उसने तृतीय वर्गके लिए शिज्ञाकी क्या योजना की, यह हम जान नहीं सकते, श्रतः कहना पडता है कि उन्हें उसने शिचासे विश्वत ही नक्खा है। इस तृतीय वर्गके पत्तमें यह कहा जा सकता है कि उसे अफलातूनने अपने मनसे करीब करीब भुला दिया है। न्याय अथवा धर्मका तत्त्व उसके लिए वतलाया और त्रिविध गुणोंको कावृमें रखनेके लिए कहा, परन्तु इससे श्रागे उसके लिए बहुत कम बातें बतायी है। वह वर्ग क्रिव-गोरच-वाणिज्य किया करे श्रीर कमाये धनमेंसे राज्यको उचित हिस्सा दिया-करे-बस, इतनेमें ही उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। शिचाकी उसके लिए ज़करत नहीं, धन-दाराके प्रलोभनों और तदनुष-क्रिक बुराइयोंसे दूर रहनेकी जरूरत नहीं, श्रात्मिक उन्नतिकी उसमें योग्यता नहीं। वह सीधा श्रपने काम किया करे श्रीर धन-दारामें लिप्त रहे। इन विचारोंको श्रफलातूनने ऐसी गति दी है कि कई लोगोंको यही कहना पडता है कि उसकी समाज-व्यवस्थामें उनकी स्थिति दासोंसे मिलती-जुलती है। यह मानना ही होगा कि इस ब्रादर्श सामाजिक ब्यवस्थामें यह बडा भारी कलडू है। इतना ही नहीं, यह भी प्रश्न हो सकता है कि एक ही राज्यमें कुछ लोग एक-कुट्टम्ब-पद्धतिसे रहें और दूसरे घर-द्वार बना कर रहें, यह कैसे समव हो सकता है ? श्रापसके भगडोंको देखकर श्रफलातूनने कहा कि उनके कारण एक राज्यमें दो राज्य देख पडते हैं। श्रीर उसने श्रपनी व्यवस्थासे इसे दूर करना चाहा। परन्तु जब कुछ लोग एक पद्धतिसे रहें और इसरे इसरी पद्धतिसे.

तब क्या यह दोष अफलात्नपर भी नहीं मढ़ा जा सकता कि उसने भी एक राज्यके दो राज्य, एक समाजके दो समाज, बना दिये? यदि गृहद्वार, धनदारा, भगड़ेका मूल है तो उससे दो वर्गोंको दूर रखना परन्तु तीसरेको उसमें निमम्न करना न्याय-सङ्गत नहीं कहा जा सकता। यदि ये बुरे हैं तो सबके लिए, यदि भले हैं तो सबके लिए। एकके लिए बुरे, दूसरेके लिए भले नहीं हो सकते। और जो दार्शनिक शासक गृह-द्वार और धन-दाराका अनुभव नहीं रखते वे इनसे युक्त पुरुषोंका शासन किस प्रकार करेंगे?

तृतीय पत्तके लिए एक-कुटुम्ब-पद्धतिकी योजना न रखनेके पत्तमें यह कहा जा सकता है कि वे वासना-प्रधान मनुष्य रहेंगे, इसीलिए सम्पत्तिकी उत्पत्तिका कार्य उनके हाथमें दिया है। यदि वे सम्पत्ति उत्पन्न करेंगे तो उनका उस-पर कुछ निजी अधिकार रहना भी उचित है। और सम्पत्ति पर उनका थोडा भी निजी अधिकार रहा तो पत्नी-पुत्र भी उन-के निजी व्यक्तिगत होना आवश्यक है। इसीलिए उनके लिए एक कुटुम्ब-पद्धति नही बतायी। परन्तु यदि इसमें कुछ तथ्य है तो यह प्रश्न हो सकता है कि क्या प्रथम दो वर्गों में भी थोडी थोडी वासना-प्रवृत्ति न होगी, फिर भले ही उसपर दूसरे गुणोंका दबाव बना रहे? वह प्रवृत्ति कावृमें रह सकती है, परन्तु नष्ट नही हो सकती । श्रौर यदि नष्ट ∘होती नही तो उसके कार्यके लिए थोडा श्रवसर देना क्या श्रावश्यक नहीं है ? परन्तु अफलातूनने तो अपनी आदर्श सामाजिक व्यवस्थामें उसके लिए नामको भी जगह नहीं दी। वहाँ तो प्रथम दो वर्ग एक दृष्टिसे पूरे सन्यासी हैं। भोजन करनेपर भी भोजनकी सामग्री जुटानेकी श्रावश्यकता नहीं, श्रीर प्रजाजनन करने-

पर भी पत्नी-पुत्रकी कल्पना पास आने देनेकी जकरत नहीं। सब कुछ करनेपर निहड़ बने ही है! इसमें ससारकी श्रजु-भव-सिंछ बात भी नहीं है और न वह तर्क-सङ्गत ही है— इस बातमें अफलात्नका न्याय एकपत्तीय है। यदि उसने सब बातोंका विचार किया होता तो एक ही बात सबके लिए वतायी होती।

अफ़लातूनसे एक और प्रश्न किया जा सकता है। क्या वैयक्तिक कुटुम्ब पद्धति मे बुराई ही बुराई है, भलाई नामको भी नहीं ? मान लिया कि आप यह नहीं चाहते कि वासनाके फन्देमें पडकर प्रथम दो वर्ग इनके पीछे पडे रहें परन्तु श्रव हमारा प्रश्न यह है कि मर्यादाफे भीतर रहकर क्या कोटुम्बिक पद्धतिसे कोई बौद्धिक या नैतिक उन्नति हो ही नहीं सकती? परन्तु अफलातून इसका क्या उत्तर दे ? यह समभ ही बैठा है कि धन दाराका बुरा ही असर होता है, भला होता नहीं। यहॉपर हमें कहना पडता है कि इस बातमे हिन्दुश्रोंकी व्यव-स्या श्रधिक व्यवहारसिद्ध श्रीर न्यायपूर्ण थी। गुण-प्रधान्यके श्रवुसार कर्म थानी धर्म निश्चित होता, परन्तु वासनाकी तुष्टि-के लिए सबको श्रवसर दिया जाता था। वाम्तवमें उसकी तुष्टि श्रीर तद्भृत श्रनुभवके विना बहुत कम पुरुष श्रात्मोन्नति के मार्गपर चल सकते है। श्रकलातूनने न तो वासनाकी तुहि-की आवश्यकदा समक्षी और न उसने माना कि उसकी तृष्टि-से किसी प्रकारका सुख हो सकता है। अथवा, यो कहना चाहिये कि प्रथम दो वर्गोंके लिए भौतिक सुखकी आवश्यकता उसने बहुत कम मानी है। उनका करीब करीब सब सुख सकर्माचरण श्रीर चिन्तन-मननमें ला रक्खा है। खेद इतना ही है कि ससारमें इसी सुखसे सन्तुष्ट होनेवाले पुरुष किसी भी देशमें अत्यन्त ही कम होते है। स्सारका इतिहास इस बातमें अफलात्नका स्नाथ नहीं दे सकता। नितान्त जङ्गली जातियों में पत्नी-प्रथा शायद न हो, परन्तु जब कभी जहाँ कही दुनियाने होश संभाला है, वहाँ निजी सम्पत्ति, निजी पत्नी और निजी पुत्रकी रीति अवश्य देख पड़ी है। ज्ञानके साथ कदा-चित् इस पद्धतिका भी उद्य हुआ है। समाजमें जङ्गली जाति-योंकी रीति प्रचलित करनेके लिए मनुष्यको फिरसे जङ्गली बनना पड़ेगा। अब ससार सोचे कि ऐसा करना ठीक होगा या नहीं? जो बुद्धि मनुष्यका प्रधान लक्षण है उसका विकास करना ठीक है या जिस दशामें मनुष्यने पहले-पहल जनम लिया उसी अवस्थाको वापस जाना ठीक होगा?

इसी प्रकार और भी कई दोम दिखलाये जा सकते हैं। अपलात्नकी सामाजिक व्यवस्थामें व्यक्तिका जीवन विस्तृत करनेका प्रयत्न अवश्य हैं। उसने चाहा है कि मनुष्य घरकी सड्कुचित वातों में न लगी रहे। उसके कार्यों का मैदान खूब भारी हो। घर भगडों से व्यक्तिगत सड्कुचितता पैदा होती है और राज्यमें टएटे-बखेड़ेका मूल पैदा हो जाता है। बेहतर है कि यह मूल ही नष्ट कर दिया जाय। फिर मनुष्यके विचार और कार्य इतने सड्कुचित न रहें गें और राज्यकी एकता नष्ट होनेका मौका न आवेगा। परन्तु ऐसा करने में एक बात यह अवश्य सिद्ध हुई कि मनुष्य एक भिन्न व्यक्ति न रह गया, वह समाजमें लुप्त हो गया। फिर यह कहना कि उसके कार्यों और विचारका चेत्र विस्तृत हो गया बिलकुल व्यर्थ है। उसके न निजी कोई कार्य रह गये, न कोई निजी चेत्र है, फिर वे विस्तृत क्या होंगे? वह तो शरीरके अवयवों जैसा समाजका एक अङ्ग है, अवयवका कोई निजी जीवन होता

नहीं। जबतक शरीर है तबतक वह भी है—शरीर नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। प्रत्येकको अपना कार्य करना चाहिए ताकि सारे शरीरकी पुष्टि हो। इस कल्पनामें कुछ बातें श्रच्छी श्रवश्य हैं। सबकी भलाई श्रपनी भलाई है श्रीर सबकी बुराई श्रपनी बुराई है, यह कल्पना समाजकी भलाईके लिए बहुत श्रन्छी है। परन्तु व्यक्तिको समाजका पूरा पूरा श्रङ्ग मानने-में, उसे सामाजिक शरीरका श्रवयव पूरा पूरा बनानेमें, यह दोष पैदा होता है कि व्यक्तिका खतन्त्र अस्तित्व नामको भी नही रह जाता। परन्तु सङ्कल्प-विकल्पवाले मनुष्यके स्वतन्त्र श्रक्तित्वको नष्ट करना कहाँतक उचित है ? ऐसा होनेपर श्रात्मिक उन्नतिके लिए उसे श्रवसर ही कहाँ है ? वह व्यक्ति समाज-यत्रका एक पुर्जा बन गया, वह स्वय कुछ सोच समभ नहीं सकता, वह अपने मनके अनुसार एक भी कार्य नहीं कर सकता। एक यन्त्रका पुर्जा बनानेके लिए उसे ठीक रखनेकी जितनी श्रावश्यकता होगी उतना ठीक तो वह बनाया जायगा श्रीर बना रहेगा। परन्तु उससे श्रागे बढना नही हो सकता। सारांश, व्यक्तिके श्रस्तित्वको समृत नष्ट करना व्यक्तिके मूल उद्देशोंकी दृष्टिसे ही हानिकारक है।

मनुष्यको पूर्ण कपसे राज्यका एक अवयव बनानेसे यह दोष भी पैदा होता है कि वह दूसरी सस्थाओंका अर्वयव यानी त्य सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए अफलात्नके राज्यमें दूसरी सामाजिक संस्थाओंके लिए स्थान ही नही है। भले ही उसने समाजकी एकताके लिए इस बातकी आवश्यकता समभी हो, विशिष्ट कार्यसम्पादनके लिए उसकी जकरत देखी हो और यह कल्पना उसने स्वार्थसे ली हो, परन्तु आज उसे सम्य ससार माननेको तैयार नहीं। आज यह मानते हैं कि मनुष्य

समाजका श्रद्ध है श्रवश्य, परन्तु उसका स्ततन्त्र श्रस्तित्व भी है श्रीर वह राज्यके भीतर दूसरी सामाजिक सस्थाश्रोंकी रचना कर सकता है।

परन्तु अफलात्नको डर था कि दूसरी सस्थाओं के कारण समाजकी घडी बिगडेगी ही, और साथ ही मनुष्य अपना सामाजिक कार्य भी अच्छी तरह न करेगा। प्रत्येकको एक ही कार्य करना चाहिए और उसीमें अभिरत हो जाना चाहिये। जिनसे सामाजिक सेवा हो नहीं सकती, उनको अधिकार नहीं कि वे इस जगत्में रहें। इसीलिए रोगी, वृद्ध आदि मनुष्यों- के लिए उसके समाजमें कोई स्थान नहीं। जो बच्चे अच्छे हष्ट- पुष्ट न होगे उनके पालन-पोषणकी जकरत नहीं। ऐसे निकम्मे बच्चे, रोगी और बृद्ध मनुष्य मर गये.तो बुरा नहीं और मारे गये तो भी बुरा नहीं। निकम्मे बच्चोंको मार डालनेके लिए उसने स्पष्ट सलाह दी है। परन्तु सभ्य ससार इसे मान नहीं सकता। दया कुछ चीज है और वच्चे, रोगी, वृद्ध लोगोंके भी प्रति समाजका और व्यक्तिका कुछ कर्तव्य है, ऐसा आज ससार मानता है—उनकी यथाशक्य सेवा करना अपना कर्तव्य सममता है।

इन दोषोके होते हुए भी यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफलातूनके विवेचनमें बहुतसे उपयोगी और सर्वमान्य सिद्धान्त
हैं जिनका स्वीकार हम स्थान स्थानपर कर ही चुके हैं।
अफलातूनका सिद्धान्त है कि आत्मिक उन्नति ही मनुष्यका
सर्वोद्ध उद्देश है, समाजकी रचना उसके लिए आवश्यक
है और उसकी रचना ऐसी होनी चाहिए कि उससे उसकी
रचनाका उद्देश सिद्ध हो। इस उद्ध सिद्धान्तको सब कोई
मानेंगे। समाजमें न्याय अथवा धर्मके 'स्वे स्वे कर्मएयभिरतः

सिसिद्धि लभते नर 'के तत्त्वका शासन रहना आवश्यक है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि कोईभी दूसरा कार्य वह कर ही नहीं सकता। श्रम-विभागका तस्व समाजमें श्राज भरपूर अमलमें है। परन्तु स्वधर्मका निश्चय आज कुछ अशमें तो परम्परासे, कुछ अशमें शिक्तासे, कुछ अशमें स्वरुचिसे होता है। गुणानुसार धर्म यानी कर्मका निश्चय होना चाहिए, यह तत्त्व समाज और व्यक्तिके लिए लाभदायक है और आज भी सब इसे मानते ह । परन्तु इसे श्रमलमें लानेके लिए श्राज कल कोई श्रव्छी व्यवस्था नहीं है। अफलातूनने उचित शिक्ता और चुनावके द्वारा इसके निश्चयके लिए व्यवस्था बतायी है। शिजाके महत्त्वपर श्रफलातूनने जो जोर दिया है उसे आज सब मानते है। सब जानते है कि शिक्ताका सम्बन्ध केवल व्यक्तिसे ही नहीं, समाजस भी है। उचित शिज्ञा-पद्धतिमें दोनोंका खयाल होना चाहिए। इस बातमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे श्राजका समाज श्रफलातृनसे श्रागे बढ गया है। श्रफलातृनने तो व्यक्तिके व्यक्तित्वको ही नष्ट कर डाला है. फिर वह उसकी स्वतन्त्र भलाईका खयाल कैसे करे ? शिकाके विवेचनमे अप-लातूनने मनोविज्ञानके जो थोडे तथ्य बताये है, उनमेंसे कुछ श्राज भी मान्य है। परिस्थति श्रीर मानसिक विकासका सम्बन्ध किसीको अस्वीकृत नहीं। समाजके प्रति व्यक्तिके कई महत्त्वपूर्ण कतव्य है। इसे त्राज भी लोग मानते है। परन्तु इन्हें वे अधिकाशमें उचित शिला-द्वारा ही सम्पादित करना चाहते हैं। हॉ, कुछ कार्य कानून-द्वारा प्रत्येकपर श्रवश्य लादे जाते है जिन्हें करना ऋनिवार्य होता है। किसी भी समाज-व्यवस्थाका सुधार करते समय इन तत्त्वोको खयालमें रखना ही होगा।

इस विवेचनको पढ कर कई लोग कहेंगे कि यह केवल 'ग्रादर्श' सामाजिक व्यवस्था है, यह केवल खयाली दुनियाका पुलाव है, व्यवहार्य भाग उसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु ऐसा कहनेमं भूल श्रीर श्रन्याय दोनों है। हम स्थान स्थानपर यह दिखला चुके है कि उसकी बहुतसी कल्पनाएँ तत्कालीन समाज या विचारोसे ही ली गयी है। हां, उसने उन्हें शुद्ध श्रीर विकसित कर डाला है, उनके श्रासपासकी घास-पात, कॉ टे क्रसे, ईट-रोडे निकाल दिये, तर्कका पानी देकर उन्हें भरपूर वढा दिया और एक अच्छा सुहावना बागीचा वना दिया। अफलातून खयाली दुनियाकी वार्ते न करता था। वह साफ साफ यह चाहता था कि इस ब्रादर्श व्यवस्थाके विवेचनके श्रवुसार तत्कालीन भगडे-फसादवाले राज्य सुधारे जायँ। वह अपने विवेचनमें व्यवहारको नामको भी नही भूला है। उसकी बाते भले ही श्राज या कभी व्यवहार्य न हो. भले ही तर्कमें श्रथवा परिस्थिति या मानवीपनका विचार करनेमें श्रीर उनसे सिद्धान्त निकालनेमें उसने भूलें की हों, परन्तु यह कहना निता न्त अनुचित होगा कि उसे न्यवहारका खयाल न था। उसे तो व्यवहारका इतना खयाल था कि पद पदपर उसने इस दिख्से श्रवश्य विचार किया है। उदाहरणार्थ, व्यवहारका विचार सामने रखकर ही उसने रक्तकोंके लिए एक-कुटुम्ब-पद्धति प्रति-पादित की और तृतीयवर्गके लिए नहीं। हाँ, यह बात भिन्न है कि उसका ऐसा सिद्धान्त इस जगत्में अन्यवहीर्य है। किन्तु वह पेसा नहीं मानता था। उसने तो साफ कहा है कि ये असम्भव बातें नहीं हैं। हम अभी दिखला चुके हैं कि इनमेंसे बहुतेरे तस्व समाजके लिए महत्त्व-पूर्ण और श्रावश्यक है, समाज और व्यक्तिकी उन्नतिके लिए उनका प्रचारमें आना जकरी है। हम • यह भी दिखला चुके हैं कि इनमेंसे कई तस्व हिन्दू-समाजमें किसी न किसी रूपमें कुछ सीमातक थे और आज भी दीर्घ-कालीन श्रधोगतिके बाद उनमेंसे कुछ कुछ श्रश हमारे समाज में बने हुए हैं। यह सच है कि आदर्शका स्वप्नमय ससार इस भौतिक दिकालादिबद्ध ससारमें प्रत्यच नही हो सकता, वह सदैव स्वप्नमय बना रहेगा। परन्तु यह भी सबको मानना होगा कि आदर्शका स्वप्नमय ससार हमारे सामने न रहे तो हमसे कोई उच कार्य न होंगे। सब उच कार्योकी स्फूर्ति हमें आदशोंसे ही मिलती है और इस तरह बहुतसे आदर्श कम अधिक अशमें व्यवहारमे आते ही रहते हैं। आदशौंका उप-योग सदा बना है, और वे नितान्त श्रसम्भाव्य कभी नहीं होते। इसी दुनियाकी बाते लेकर आदर्श रचे जाते है और वे इसी दुनियाके लिए होते हैं। इस परिवर्तनशील श्रीर विका-रमय ससारकी बातें बाघक श्रवश्य होती हैं, परन्तु इतनी नही कि उनका कुछ भी उपयोग न हो ह्योर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़े।यदि रुपयेमे एक आना भी आदर्शका व्यवहार हो सका तो कुछ हुन्ना ही समभाना चाहिए। समाजका सुधार बहुधा क्रमश्र इसी प्रकार होता है। विचार-क्रान्तिके बाद स्थिति-कान्ति हुई तो भी विचार-क्रान्तिकी सभी वार्ते रिथित क्रान्तिमें नहीं देख पडती। पूर्वेतिहास, भौतिक परिस्थिति, परिवर्तन-शील मानवीय मन श्रादि श्रनेक बातोसे श्रादर्श जकडा रहता हैं श्रीर इस कार्गे। उसका बहुत कम श्रश व्यवहारमें श्राता है। कभी कभी म्वय उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। परन्तु जिस कुछ अशमें वह व्यवहृत होता है उसी अशमें उसका उपयोग रक्बा है। धातकी बनी चीजोको यदि बार बार भिन्न भिन्न व्यीजोंसे साफ न करें तो जग चढ़ जाता है, उसी प्रकार श्रादशौं-द्वारा लोग समाजपर चढनेवाले जगको समय समय-पर कम-श्रिक श्रुमें दूर किया करते हैं। 'रिपन्लिक' ने कितने ही समाजोको श्रीर विचारकोंको स्फूर्ति दी है श्रीर कितनी ही बार उसके तत्त्वोंको श्रमलमें लानेका प्रयत्न किया गया है। यूरोपका इतिहास इस बातकी गवाही देता है श्रीर इसीसे हम यह कह सकते है कि इन विचारोका प्रभाव ससा रमें सदैव बना रहेगा। ससारको उनसे सदैव स्फूर्ति मिलती रहेगी श्रीर तद्तुसार समाज सुधारका कार्य सम्पन्न करनेका प्रयत्न किया जायगा। श्रफलात्नके विचारोंका यह कम महत्त्व नहीं है।

फिर हमें यह सरण रखना चाहिये कि आदर्श सामाजिक व्यवस्थाके विषयमें अफलात्नके सारे विचार 'रिपब्लिक' में ही नहीं समाप्त होते । जैसा हम उसकी जीवनीमें दिखला चुके हैं, अजुभवके बाद उसने स्वय अपनी आदर्श सामाजिक व्यवस्थाको अधिक व्यवहार्य स्वरूप देनेका अयत्न किया है । 'पोलिटि-क्स' और 'लॉज' नामक प्रथ इन्ही प्रयत्नोंके फल हैं । अतः यह आवश्यक है कि अफलात्नकी आदर्श सामाजिक व्ययस्थाका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 'रिपब्लिक' के सिवा 'पोलिटिक्स' और 'लॉज' नामक प्रथोंका भी विवेचन पढ़ना चाहिये । इसलिए अगले दो भागों में हमने इन प्रथोंके विचारका विवेचन किया है ।

# तीसरा भाग्।

'पोलिटिक्स' नामक ग्रन्थका विवेचन

### पहला अध्याय ।

#### समाजके लिये निरंकुश राज्य-सत्ताकी त्रावश्यकता।

वास्तवमें अफलात्नकी आदर्श सामाजिक व्यवस्था 'रिपव्लिक' नामक प्रम्थमें ही दी गयी है, परन्तु वहाँ यह
भो स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि उसके कुछ मूल तत्व किसी भी
काल और देशमें अयुक्त हो सकते हैं, तथापि उसका विवेचन
केवल आदर्श मात्र है। कनक और कान्ता सम्बन्धी ममत्वको
दूर कर केवल शुद्ध बुद्धिसे समाजुके काम करनेवाले लोग
कभी न दिखाई पड़ेंगे। इस बातका ख्याल स्वय अफलात्नको
भी हुआ, इसी कारण उसने दूसरे दो अन्थोमें अपनी आदर्श
सामाजिक व्यवस्थाको अधिक व्यवहार्य बनानेका प्रयत्न किया
है। तथापि जैसा हम आगे चल कर देखेंगे, बीच बीचमें उसकी
प्रवृत्ति 'रिपब्लिक'की पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्थाकी ओर
ही रही है। जिन अन्य दो अथोंमें उसने कुछ अधिक व्यवहार्य
सामाजिक व्यवस्थाका वर्णन किया है व है 'पोलिटिक्स'
और 'लींज'।

ऊपर बतला ही खुके है कि इन दो प्रन्थों में उसने आद्रशंको अधिक व्यवहार्य करनेका प्रयक्ष किया है । इसीसे कोई भी यह समभ सकता है कि ये प्रन्थ अत्यन्त वृद्धावस्थामें लिखे गये होंगे। कम उन्नमें मनुष्य बहुधा आदर्शवादी होता है। पर धीरे धीरे ज्यों ज्यों जगत्के अनुभव प्राप्त होते है और यह देख पडता है कि इस त्रिगुणात्मक ससारमें कोई आदर्श

कभी भी व्यवहारमें नहीं श्रा सकते, व्यवहारमें श्रानेके लिए उन्हें व्यवहार्य बनाना होगा, त्यों त्या यह श्रादर्शको छोड व्यवहारकी स्रोर स्रधिक स्रधिक भुकता जाता है। फिर इन्हीं श्रतभवोके कारण मनुष्य पहले जैसा श्राशावादी नहीं रह जाता। कटु श्रनुभवाके बाद मनुष्यके कार्या श्रीर वचनोमें निराशाकी भलक दिखाई देने लगती है। अफलातूनके भी जीवन तथा वचनामे इस निराशाकी थोडी बहुत फलक श्रवश्य देख पडती हैं। इसका श्राभास हमे उसके श्रन्तिम दो व्रथोमे मिलता है। फिर भी अफलातून पूर्ण रूपसे कभी भी निराश नहीं हुआ। उसके प्रन्थोंमे, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं. श्रादर्श व्यवस्थाका विशेष वर्णन हुआ है और वह 'रिपब्लिक'के ब्रादर्शकी ब्रोर कई बार, विशेषतः 'लॉज' नामक प्रन्थके ब्रन्तमें, फिरसे फ़ुक पड़ा है। 'पोलिटिकस' नामक प्रथ 'रिपब्लिक' के कदाचित २१ से २७ वर्ष बाद लिखा गया होगा। यदि 'रिप-िल्लक' में पूर्ण आदर्श है, नो पोलिटिकसमें भी वह आदर्श सर्वथा नहीं त्याग दिया गया है। यह प्रन्थ कई दृष्टिसे अपूर्ण है, पर जो कुछ वर्णन उसमं है, वह 'रिपब्लिक' के वर्णनसे श्रिविक मिलता जुलता है और 'लॉज के वर्णनसे कम। तथापि यह भी स्रीकार करना चाहिये कि 'लॉज'मं कानूनकी आवश्य-कताका जो प्रतिपादन है, उसे इस 'पोलिटिकस' नामक प्रन्थमें कुछु स्थान श्रवश्य मिला है। इस प्रकार उपर्युक्त तीन ग्रंथोमें यह प्रन्थ विचला होनेके कारण श्रीर उनके लेखनकालमें करीब करीब बराबर अन्तर होनेके कारण इसमें अगले पिछले दोनीं प्रन्थोकी कुछ भलक ह्या गयी है।

इस प्रथकी सामाजिक व्यवस्थामें यदि सबसे मुख्य कांई बात है तो वह एक राज्य धुरधरका श्रस्तित्व है। राजकार्यके

लिए ग्रद्ध और पूर्ण ज्ञानका होना आवश्यक है। ग्रुद्ध और पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति सबको नहीं हो सकतो, एक अथवा दो चार लोगोंको ही हो सकती है। समाज-विज्ञान ही सर्वोद्ध ज्ञान है, अन्य प्रकारका ज्ञान उससे हीन वर्गका है। सभव है कोई काल ऐसा रहा हो जब इस प्रकारका ज्ञान सबको प्राप्त होना सभव रहा हो। पर श्रव वह काल, वह 'सत्ययुग' नहीं है, वह 'देवयुग' श्रव बीत गया। श्रव तो मनुष्य उस उश्व श्रवस्थासे गिर चुका है, इसलिए इस समय सबको सर्वोच ज्ञानकी प्राप्ति सभव नहीं है। अतः राज्यका कार्य करनेके योग्य बहुत थोडे मनुष्य हो सकते है-राज्य-धुरधरत्वकी योग्यता सब नही प्राप्त कर सकते। राज्य-धुरधरका कार्य बडे महत्वका है। वह कार्य है समाज-धारण। जिस प्रकार एक कुटुम्बके धारणके लिए एक योग्य व्यक्तिका सर्वोच होना ब्रावश्यक है, उसी प्रकार समाजके धारणके लिए एक योग्यतम व्यक्तिका लवींच होना आवश्यक हे । इस कार्यमें सारे कार्य शामिल हैं श्रौर इस कारण इसके लिए श्रावश्यक ज्ञानमें सारा ज्ञान समाविष्ट है। एक दृष्टिसे राज्य-धुरधरका कार्य जुलाहेके कामके समान हैं। जुलाहा जिस पकार भिन्न भिन्न प्रकारके सुतको भिन्न भिन्न स्थानों में लगाकरे, उसे ताना श्रीर बानी बनाकर, सुन्दर कपडा बुनता है, उसी प्रकार वह भिन्न भिन्न लोगोंको उनकी योग्यता यानी उपयोगिताके अनु-सार समाजके भिन्न भिन्न कार्योमें लगा सकर्ती है श्रीर इस प्रकार समाजका धारण कर शान्ति श्रौर सुस्थिति स्थापित करता है। इस दृष्टिसे राज्य-धुरधरत्व केवल उच विज्ञान ही नहीं, वरन एक उच कला भी है जिसकी प्राप्ति सबको नहीं हो सकती। यह भी एक कारण है कि इसका कार्य सबको

नहीं सोंपा जा सकता। वह केवल ग्रुड ज्ञान, समाज-विज्ञान, जाननेवालेको अथवा सबको लमाजमें शान्ति और सुस्थिति- से रखनेकी कला जाननेवालेको ही सोंपा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि समाज-व्यवस्थाके सारे अधिकार कुछ ही लोगोंको सोंपे जा सकते है, अन्य लोग उसमें दखल नहीं दे सकते। फलत राज्य-धुरधरके कार्य और शासन पूर्ण निर इश होने चाहिये।

परन्तु उसके कार्योंके निरङ्कुश होनेके श्रीर भी कुछ कारण है। राज्य-धिज्ञानमें श्रीर प्रत्येक राज्यके दैनिक जीवनमें लोक सम्मति श्रीर कानूनकी बड़ी प्रयानता रहती है। क्या वास्तव-में इनका कोई उपयोग नहीं है ? अफलात्न जवाव देता है 'हाँ, इनका कोई उपयोग नहीं है।' राज्यके कायाको चलानेके लिए सर्वोच शासन-सत्ताकी आवश्यकता है। यदि वह किसी शक्तिके अधीन रहे तो शासनका कार्य ठीक ठीक नहीं चल सकता। यह एक सर्वोद्य कला है। यदि हम इसे नियमो-से जकड डालें, तो राज्य-धुरधर अपना काम ठीक ठीक न कर सकेगा। उसे तो अपना कार्य अपने ज्ञानके अनुसार करने देना चाहिये। उसके कार्योंमें प्रजाकी सम्मतिकी आव-श्यकता न होनी चाहिये। नावमे बैठनेवाला यात्री भी क्या नाव चलानेवालेको बतला सकता है कि तुम नीवको इसा दगसे चलाश्रो या उस हगसे चलाश्रो १ यह तो खेवैया ही जाने कि नाचको किंस प्रकार खेना या चलाना चाहिये ताकि वह श्रपने अभीष्ट रथानतक सुरित्तत दशामें पहुँच जाय। क्या कमी रोगी भी वैद्यको बनला सकता है कि तुम मुक्ते त्रमुक श्रीपधि दो, अपुक मत दो ? यह तो वैद्यके ही समभनेकी बात है। रीगीको वैद्यपर पूर्ण विश्वास रखकर श्रीषधि लेनी चाहिये।

इसी प्रकार राज्य-धुरधरको पूर्ण स्वतत्रता मिलनी चाहिये। पर्ण स्वतत्रताके विना वह परिस्थितिके अनुसार अपने कार्य ठीक ठीक न कर सकेगा। किस समय कौनसा काम करना उचित है, यह श्रद्ध शासित जनता क्या जाने १ यह सममाना तो बिज्ञ राज्य-शासकका ही काम है। शासितोंका धर्म है कि वे उसकी श्राज्ञाएँ चुपचाप मानें। जिस प्रकार राज्य-शासनके लिए लोगोकी सम्मतिकी आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार, कायदोंकी भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि कायदोंकी आवश्य-कता तो और भी कम है। मनुष्य मनुष्यकी श्रावश्यकताएँ, परिस्थित और स्रभाव भिन्न भिन्न होते है। यदि शासन कार्यके निमित्त कोई निश्चित नियम सहाके लिए बना दिये जॉय तो इन भिन्न भिन्न मनुष्योंका—उनकी भिन्न भिन्न त्रावश्यकतात्रों, परिस्थितियो तथा स्वभावीका-विचार शासन-कार्यमे कहाँ रह जावेगा ? फिर तो सबको सभी स्थितियोमें एक ही लाठी-से हॉकना होगा। परन्त क्या ऐसा करना उचित होगा? कानून तो इधर उधर अकना जानता ही नही-वह तो कडे लोहेके समान सब्त होता है। उसके द्वारा शासन करना श्रह श्रौर हठी निरङ्कश राजाके शासनके समान ही होगा, या ऐसा कहिये कि कानूनका शासन पुस्तकी जुसखोंके द्वारा चि-कित्सा करनेके समान है। रोगके भिन्न भिन्न खक्प, रोगीका इतिहास, उसकी रुचि श्रौर प्रकृति श्रादिको ताकमें धरकर पुस्तकी नुसर्खोंके अनुसार किसी रोगीकी चिकित्सा करना क्या उचित होगा ? श्रफलातून कहता है कि इसपर यदि मुभसे कोई कहे कि अनेक देशोंमें बिलकुल प्रारम्भसे ही कायदे बने चले था रहे हैं, इसका क्या कारण ? तो मैं कहूँगा कि हाँ, ठीक है, अनेक देशों में कायदे बने और बरावर प्रयुक्त

होते श्रा रहे है, पर इसका कारण यह है कि कायदे बनाकर व्यवस्थापक लोग-परिस्थिति श्रौर मनुश्योकी श्रावश्यकताके श्रतसार श्रपनी बुद्धिका उपयोग नहीं करना चाहते-उसे वे पूर्ण विश्रान्ति देना चाहते ह। जिस प्रकार कोई व्यायाम-शिचक अपने समल शिचार्थियोंके भोजनादिके लिए एकसे नियम बनाकर श्रपने कष्ट बचाना चाहता है, उसी प्रकार ये व्यवस्थापक लोग कानून बनाकर अपने अमकी बचत करना चाहते हैं। पर वास्तवमें इन दोनों कार्योंके नियम बडी कठि-नाईसे अधिकांश लोगोको ठीक ठीक लागू होते है। फिर यद्यपि वे यह जानते है कि हम श्रमर नहीं हे तो भी वे इसकी परवाह न कर सोचते हैं अभी तो कि हम नियम बना दें. भविष्यकी बात भविष्य जाने, हमें उससे क्या करना है ? परन्तु यदि भविष्यमें उन्हें हम फिरसे जिन्दा कर सके और उसी स्थानमें वही काम फिरसे चलानेको कहें तो उन्हें ही विश्वास हो जायगा कि नियमोंमें क्थेष्ट परिवर्तन किये विना यह काम सम्पन्न न होगा । इससे म्पष्ट है कि श्रवतक कायदे क्यों वनते रहे हैं। परन्तु इससे यह भी स्पष्ट हे कि मानव स्वभाव, परि-स्थिति और कालके परिवर्तनके कारण कायदा कभी भी अत्यन्त निश्चित या दर नहीं हो सकता। इसका अर्थ यही हे कि कायदा सुशासनके लिए अनावश्यक है। जो राज्य अपने शासनके लिए सुनिश्चित श्रीर स्थायी कायदे बना रखते है, वे परिस्थित श्रीर कालके श्रृंतुसार परिवर्तनशील शासनसे विश्वत होते हैं—वहाँके लोग सब काल और परिस्थितिमें एक ही दएडसे शासित होते है जो कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्रव हम प्रश्न कर सकते हैं कि श्रफलानूनने शासकके लिए प्रजाकी सम्मति तथा कानूनकी जो श्रनावश्यकता प्रतिपादित की है क्या वह सर्वथा उचित है ? खय अफलातनके उदाह-रण लेकर हम इस प्रश्नका उत्तर दे सकते हैं। राज्य शासनके कार्यकी तुलना बहुधा नौसचालनसे की जाती है और श्रफला-तूनने भी श्रपने सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए ऐसा ही किया है। पर उससे उसका सिद्धान्त सिद्ध नहीं होता। यदि यह भी मान लिया जाय कि नावका खेवैया यात्रियोंके प्रति ऋपने कार्यके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो भी यह तो स्वीकार करना होगा कि वह नावोंके मालिकके प्रति तथा सरकारके नौ-विभागके प्रति उत्तरदायी रहता है। यदि उसे नाव खेनेका श्रधिकार है तो उसे श्रव्ही तरह खेनेकी जिम्मेदारी भी उसपर है। श्रधिकार श्रीर उत्तरदायित्व दोनों परस्परावलवी हैं. एक के विना दूसरेकी कल्पना नहीं हो स्टक्कती। यही बात राज्य-सचालकके विषयमें भी चरितार्थ होती है। श्रव चिकित्सा-कार्यकी तुलनाकी दृष्टिसे राज्य-सचालकके कार्यका विचार कीजिए। हमें यहाँ पहले यह स्मर्श रखना चाहिये कि यदि कोई रोगी श्रपनी ख़शीसे किसी वैद्यके पास चिकित्साके लिए जाता है तो उसे चिकित्सककी सम्मतिको प्रहण करनेका श्रथवा उसे श्रशहा समभनेका पूरा श्रधिकार है। इस तुल-नासे तो यही सिद्ध होगा कि अपने राज्यसंचालकको जनने-का, उसकी समित सुनने और न सुननेका तथा उसे दूर भी करनेका प्रजाको पूरा श्रिधिकार है। इसपर यदि यह कहा जाय कि यह तुलना पूरी रीतिसे लागू नहीं होती-वैधके पास जाने, न जानेका रोगीको पूरा श्रधिकार है, परन्तु प्रजा तो अपने राज्यसे बधी रहती है, पहले पत्तमें व्यक्ति व्यक्तिका अलग अलग प्रश्न है पर दूसरे पत्तमें समधिका समिलित प्रश्न है—तो इसका यह उत्तर दिया जा सकता है कि प्रजा राज्यसे बघी रहती है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि वह किसी विशेष राज्यसचालकसे यघी रहती है। राज्यकी आज्ञा चुप-चाप माननेका यह अर्थ नहीं कि किसी भी शासककी चाहे जिस आज्ञाका पालन किया जाय। मानवी कार्योंकी व्यवस्था करनेवालेपर उत्तरदायित्व अवस्थ रहेगा और उसके कार्योंमें समितकी आवश्यकता बनी रहेगी। परन्तु इस प्रकारका अधिक तर्कवितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, स्वय अफलात्नने ही बादमें अपने सिद्धान्तको बहुत कुछ परिवर्तित कर डाला है।

श्रव कानुनकी श्रनावश्यकताका विचार करना चाहिये। माना कि निश्चित और खायी नियमोंके न रहनेसे उसकी कठोरता और दढताक्र कप्ट प्रजाको न होगा, परन्त यह न भलना चाहिये कि इससे अत्यत अनिश्चितता उत्पन्न होगी। श्रीर यह कोई भी मान लेगा कि श्रनिश्चिततासे निश्चितता हजार दर्जे अच्छी है। यींद मानवजीवनमें कुछ भी निश्चितता श्रपेचाणीय है, यदि मानवजीवनका कुछ मृल्य है, तो किसी भी समाजके लोगोंको अपने परस्पर आचरणके नियम पहले-से ही जान लेना अत्यत आवश्यक है। यदि पहलेसे ये नियम-न बने रहे श्रीर वे श्रधिकांशमें स्थायी न रहे तो लोग यह कभी न जान सकेंगे कि किस समयपर हमें किसके प्रति किस प्रकारका, श्राचरण करना चाहिये, और न वे यही जान सकेंगे कि राज्यके सचालक हमारे प्रति किस समय कौनसा श्राचरण करेंगे। इस प्रकार समस्त समाजमें जो गडवडी पैदा होगी, उसके कारण राज्यमें केवल श्रधेर नगरी खापित हों जाबेगी, फिर जानमालका कोई ठीक-ठिकाना न रह जायना। उस दशामें लोगोंको किस प्रकारका सुख शह

होगा ? सुरत्नाके विना शारीरिक और मानसिक सुख और शान्तिका शप्त होना असम्भव है। सार्राश, ऐसी दशामें समाज श्रीर उसके शासनके श्रस्तित्वसे कोई लाभ न होगा। इसलिए, यदि हम चाहते हो कि समाज और उसके शासन-के ग्रस्तित्वसे हमें कोई लाभ हो, तो एक व्यक्तिके प्रति दूसरे व्यक्तिके. व्यक्तिके प्रति उस समाजकी किसी सन्धके. उस समाजकी किसी सस्थाके प्रति किसी भी व्यक्तिके, एक सक्षाके प्रति दुसरी सन्धाके, श्रीर राज्यशासनके प्रति किसी भी व्यक्ति और सलाके आचरणोके नियमोंका बहुत कुछ सुनिश्चित होना अत्यत श्रावश्यक है। सुनिश्चित नियमीं-से जनताको कुछ कर भले ही हो, उसपर कुछ अन्याय भी शायद हो जाय, और प्रगतिको गति भी कुछ कुछ एक जाय. पर यह सब कुछ पूर्ण अनिश्चित दशासे लाख गुना अच्छा है। हम नो यह भी कहेंगे कि किसी समाजमें कुछ भी नियम न रहनेकी अपेचा अत्यत दमनकारी नियमोंका भी रहना एक बार अञ्छा होगा।

समाजमें सुनिश्चित नियमा रहनेपर अफलात्नके बिग-हनेका एक बडा भारी कारण है। तत्कालीन प्रीसके राज्यों में जो नियम थे वे इतने हह थे कि उन्हें बदलना बडा ही कठिन था। ग्रीसके लोग यह चाहते थे कि सब लोग किसी निश्चित नियमावलीके अनुसार सदैव चलें और इसलिए उन नियमों में परिवर्तन होना ठीक नही। किसी भी प्रकारकी नवीनतासे, किसी भी प्रकारके परिवर्तनसे, वे डरते थे। स्वय आथेन्समें भी यही हाल था। वहाँके नियमोको आवश्यकतानुसार बदलना बडा कठिन काम था। ऐसी दशामें उक्त अपरि-वर्तनीय नियमोंसे इस परिवर्तनशील ससारका काम सदैवके लिए कैसे चल सकता है? फलत कई लोगोपर अन्याय होता था और प्रगति रुक गयी थी। इससे उसे सुम पड़ा कि ऐसे दढ़ नियमोंका रहना ठीक नहीं। स्थिति परिवर्तनशील होती है। मनुष्य मनुष्यका स्वभाव और आवश्य कताएँ भिन्न भिन्न होती है, इसलिए नियम भी परिवर्तनशील होने चाहिये। इसका मतलब यही होगा कि किसी भी प्रकारके लिखित और अलिखित नियमो और रुढियोंका खदाके लिए ज्योका त्यों बना रहना ठीक नहीं है। यानी उनमें परिवर्तन करनेका काम राज्यसचालक आवश्यकतानुसार अपनी आज्ञाओं द्वारा किया करें। इस बातका सारा अधिकार उसके हाथमें रहे, उसकी सत्ता अपरिमित और अनियत्रित रहे, वह सब बानोमें सर्वोच्च हो।

यहाँ हम स्पष्ट ही देखते हैं कि अफलातून अपने अनुमानमें नितान्त दूसरी ओर जा पहुँचा है। माना कि सर्व काल
और सर्व देशों के लिए एकसे नियम लागू नहीं हो सकते, ऐसा
करनेसे कई बार अन्याय होगा, और समाजकी अगति रुक
जावेगी, परन्तु, जैसा ऊपर कह चुके है, यह भी उतना ही सत्य
है कि नियमों के विना जो गडबडी पेदा होगी उससे जीवनका
चलना किन होगा। नियम कुछ निश्चत तो अवस्य चाहिये
तथापि उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी होते रहनी
चाहिये। राज्यसचालनके कामकी किसी कारीगरके कामसे
पूरी पूरी तुलना करना ठीक नहीं। साथ ही हमें यह भी सरण
रखना चाहिये कि अपने पूर्वजों और स्वकालीन कलाविज्ञोंके
नियमों के अनुसार चलकर ही कोई मनुष्य अच्छा कलाविज्ञ
होता है। हाँ, उसके कलाविज्ञ हो जानेपर अपनी कलाके नियमों में आवश्यक परिवर्तन करनेका उसे अधिकार होना आव

श्यक है। यह कार्य आज कल सब देशों में व्यवस्थापक सभाओं द्वारा होता•है। इसी कारण प्रत्येक राज्यमें आज कल नित्य नये नियम इस सभा द्वारा बना करते हैं। इस प्रकार परिवर्तनशील परिस्थितिकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। आज अफलात्नका सिद्धान्त वितान्त अमाह्य है।

राज्यसचालककी सत्ताके निरकुश रहनेके जो कारण ऊपर बताये है उनके सिवा अफलातूनने एक कारण और भी बताया है। इस जगत्में सब बार्ताके दो पहलू होते है। कही अत्यत गुण है तो कहीं अत्यत दोष है, कही इतना शौर्य देख पडता है कि वह इड्डपनसा प्रतीत होता है तो कहीं उस-का इतना अभाव है कि वहाँ डरपोंकपनकी हद हो जाती है। कोई मनुष्य इतना उतावला है कि वह एक पलमात्रमें बिगड उठता है, तो दूसरा मनुष्य इतने शान्त स्वभाववाला है कि गालियोंकी बीछार भी खुप चाप सह लेता है। प्रायः प्रत्येक समाजमें ऐसे नितान्त भिन्न भिन्न भन्नृतिके मनुष्य रहते हैं। इन सबको उस समाजमें शान्ततापूर्वक बनाये रखनेका काम राज्यधुरधरका है। इस कामके लिए उसे ऐसा मध्य मार्ग स्वीकार करना पडता है जिससे ये भित्र भित्र प्रकृतिके मनुष्य हेलमेलुसे रह सकें। देखिए, सगीतमे भी हमें यही करना पडता है। भिन्न भिन्न स्वरोका मेल कर सुदर सगीत उत्पन्न-करना होता है। यदि सब स्वर एक ही श्रकारके रहें तो उनसे पैदा होनेवाला सगीत उत्तम न होगा। इसी शकार, किसी भी कलामें भिन्न भिन्न बातोंका मेल करना होता है। किसी भी बातकी श्रित होनेसे उस कलाका सुद्र परिणाम नहीं हो सकता। यदि सब सूत बानेमें लगाये जायं या सब सूत तानेमें रखे जाय तो तथा कभी कोई कपडा तैयार होगा ? उन स्तोंको • कुछ बानेमें, कुछ तानेमें लगानेसे ही कपडा तेयार हो सकता है। सारांश, प्रत्येक कलामे भिन्न भिन्न वस्तुत्रोंका भिन्न भिन्न रीतिसे सयोग करनेपर ही कोई सुदर और उपयोगी चीज तैयार हो सकती है। ठीक यही बात राज्य धुरधरके सम्बन्धमें भी लागू होती है। भिन्न भिन्न प्रकारके गुणों श्रीर दोषोके, भिन्न भिन्न प्रकारके स्वभावो और उद्देशोके मजुष्योको उसे एक समाजमें रखकर उनके बीच शान्ति बनाये रखनेका प्रयत्न करना पड़ता है। उन सबको उसे एकसी बातें सिखानी होंगी। इससे यह भी स्पष्ट है कि 'समे मैत्री विवाहश्च' वाला भारतीय सिद्धान्त श्रफलातूनके मतमें ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत 'विषम विवाह' ही इस विचारकके मतमे ठीक होगा। क्योंकि यदि पतिमें एक प्रकारके गुण दोप है, पत्नीमें दुसरे प्रकारके, तो इस रीतिसे इनका अञ्जा मेल जमेगा। यही तत्व किसी कार्यालयके सम्बन्धमें भी लागू होता है। वहां जितने कर्मचारी रखे जाय वे सब भिन्न भिन्न प्रकारके स्वभाव-के रहें। कोई उनमेसे साहसी तो कोई बीर रहें, कोई बहुत उतावले हों तो कोई बड़े सावघान रहे। इस तरहसे उनका बडा अव्हा मेल जमेगा और कार्य ठीक चलेगा। भिन्न भिन्न प्रकारके मनुःयोंको भिन्न भिन्न स्थानोमें लगानेसे राज्य-सुरुथा-का सचालन ठीक रीतिसे हो सकता है। यह कार्य ठीक रीति-से संपादित करनेके लिए राज्यकी धुराधारण करनेवालेकी सत्ता ग्रनियत्रित रहना नितान्त ग्रावश्यक है। यदि नियमोंके द्वारा उसके हाथ पाँच किसी प्रकार बँधे रहें तो वह अपने कार्यमें सफल न हो सकेगा।

### दूसरा अध्याय । इस सिद्धान्तकी श्रालोचना।

हम पहले कह चुके हैं कि अफलात्नकी आदर्श सामाजिक व्यवश्वाकी प्रथ त्रयीमें 'पोलिटिकस' प्रन्थ लेखन-कालकी दृष्टिसे प्रायः बीचमें रखा जा सकता है। इसी कारण उसमें प्रथम और अन्तिम दोनो प्रथोंकी छाया देख पडती है। तथापि उनसे उसमें भिन्नताएँ भी कम नहीं हैं। 'रिपन्तिक' श्रीर 'पोलिटिकस' दोनोंमें किसी सर्वोच बुद्धिवालेके हाथमें राज्य-सचालनका सम्पूर्ण काम सींपा गया है। मानवस्वभाव-की भिन्नता और मनुष्यकी योग्यताका दोनोंमें ध्यान रखा गया है। परन्त इन भिन्नताओंका उपयोग दोनोंमें बिलकुल-भिन्न रीतिसे किया गया है। 'रिपब्लिक' में खभाव और योग्यताकी भिन्नताके श्रनुसार यानी प्रत्येकको विशेषताके प्रनुसार प्रत्येक को भित्र भित्र कार्य सौपा गया है, पर 'पोलिटिकस' में भिन्न ' भिन्न विरोपतात्रोंके एकत्रीकरणपर जोर दिया गया है। इस कारण दोतो अन्योकी मानव-श्रेणियाँ भी मिन्न हो गयी है। 'रिपन्तिक' में कमसे कम प्रथम दो वर्गाके लिए एक क्रुट्रम्बत्व-का प्रतिपादन है, पर यह गात 'पोलिटिकस' में नहीं देख पड़ती। इसके विपरीत, यहाँपर यह स्पष्ट वतला दिया गया है कि यदि लोगोंको उचित और आवश्यक शिका मिली तो वे विवाहादिके प्रश्न आप ही हल कर लेगे, तथापि यह भी हम स्मरण रखना चाहिये कि 'पोलिटिकस' में न किसी शिज्ञा प्रणालीका विचार किया गया है श्रीर न सपत्तिकी विभाजन-पद्धतिपर ही कुछ प्रकाश डाला गया है। इस कारण 'पोलि-टिकस' का विवेचन आदर्श सामाजिक व्यवस्थाकी दृष्टिसे

बहुत कुछ अपूर्ण जान पडता है। उसमें सारा जोर इसी बातपर है कि राज्य-धुर-धरकी सत्ता अनियत्रित और अपरि-मित होनी चाहिये, उस सत्ताके सचालनमे शासितोके मतकी श्रीर नियमोंके नियमनकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है।

राज्य-घुरधरकी अपरिमित और अनियत्रित सत्ताके सिद्धान्तके विरुद्ध कई पश्च उठ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि क्या यह सभव है कि कोई मजुष्य बहुत बुद्धिमान होते हुए भी मानव-जीवनकी सारी बार्तोको सॅभाल सके, सारे प्रश्लोके उत्तर हॅढ निकाल सके श्लीर उन्हीके श्रवुसार श्रपना कार्य कर सके <sup>?</sup> क्या यह सभव है कि जनसमुदायको वह चाहे जिस श्रोर भुका ले सके ? हमारे श्राचार श्रीर विचारोंका विकास जिन रुढ़ियोंने रूपमें सब देशो श्रीर सब कालां में देख पडता है, क्या उन रुढियोंको ताकपर धर देनेके लिए वह जन समुदायको राजी कर िसकेगा १ प्रत्येक समाजमें जो श्रद्धभवींका सम्रह हुश्रा रहता है, क्या वह बिलकुल बेकाम है श्रीर केवल एक मनुष्यकी बुद्धि ही उससे श्रोष्टतर है? केवल ग्रादर्शका विचार करते समय हम कदाचित् इन प्रश्लोको भृत जा सकते है। पर हमें जब ससारकी वास्तविक स्थितिका सामना करना पड़ता है, जब हमें यह बोध हो जाता है कि श्रेष्टसे अष्ठ बुद्धिमान मर्जुर्ध श्रकेले श्रपने भरोसे जनसमुदायकी जीवन-नौका नहीं खे सकता, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न इञ्जात्रो श्रीर स्वभावोके लोगोंको एक ही नावमें ले जाना सरल कार्य नहीं है। माना कि किसी कामके छोटेसे छोटे श्रीर बडेसे बडे नियम बनाकर रख दिये तो भी वह काम भलीभाँति सपादित न होगा । कार्य करनेवालेको यदि कुछ भी स्वतन्त्रता न रही तो

वह कार्य भलीभॉति न बन पडेगा। क्योंकि यह सब जानते है कि इस ससारको इस यन्त्रवत नहीं चला सकते। परिव-र्तनशील परिस्थिति और मानवी स्वभावका विचार करना ही होगा, उसके श्रनुसार कार्यीके उद्देश, साधन, सिद्धिकाल श्रीर सिद्धिप्रमाण बदलते जावेंगे। सारे कामोंके लिए, समस्त परिश्वितियोंके लिए, नियम बनाना असम्भव है और मुर्जता भी है। तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि नियमों के विना कोई भी कार्यकर्ता अपना काम ठीक न कर सकेगा. बर्योकि. जैसा हम अभी ऊपर कह चुके हैं, किसी भी एक मनुष्यकी बुद्धिके भरोसे इस ससारका रथ चलाना श्रसभव है, दूसरे, मानव-स्वभावकी कमजोरियाँ सबमें होती हैं। कीनसा पुरुष विश्वासके साथ यह कह सकता है कि श्रमुक पुरुष श्रपने कर्तव्यसे तिलभर भी विचलित न होगा ? यह कौन कह सकता है कि मनोविकारोंसे प्रेरित होकर उसके काम न बिगर्डेंग या वह किञ्चित्मात्र भी व्हार्थके वश न होगा? फिर. जैसा हम ऊपर एक बार वतला चुके है, राज्य-सञ्चालनकी कला इतर कलाश्रोसे बहुत कुछ भिन्न है। यदि राज्यका सञ्चालन अच्छी तरह न हुआ तो भी लोग राज्य छोडकर एकदम नहीं चले जाते या एकटम बलवेका भएडा नहीं विद्रों कर देते। राजकीय बन्धनोंको तोडना सरल कार्य नही है। बडे बुद्धिमान् राज्य-घुरधरके श्रभावमें भी राज्यका काम नियमोके द्वारा बहुत कुछ भलीभाँति चल सकता है। पर सत्ताकी अपरिमितताके कारण मनुष्य मनोविकार और खार्थ-के वश शीघ हो सकता है। यदि रोगी और वैद्यके सम्बन्धोंका, चिकित्साके कार्यका, नियमों द्वारा नियत्रण श्रावश्यक हें तो उससे कही श्रधिक शासितों श्रीर शासकोंके सम्बन्धोके निय-

त्रण्की श्रावश्यकता है। जो कोई नियम बनते हैं उनमें मनुष्य के श्रानुभवोकी ही सलक देख पड़ती हैं। सारे नियम श्रनुभवों के श्राधारपर ही बनते है। माना कि नियमोके श्रनुसार किये कार्य बुद्धिमत्ताके श्रनुसार किये कार्योसे श्रिष्ठिक एक ढरेंके होंगे, उनमं मनुष्य 'लकीरका फकीर' बनासा देल पड़ता है। पर हमें यह न भूलना चाहिये कि मनुष्य अपनी युद्धिमत्ताको, श्रपने श्रनुभवोंको ही, नियमोके क्पमं सुरक्तित रखता है। इस प्रकार यदि नियमानुकूल राज्य-शासन बुद्धिके श्रनुक्प राज्य शासनसे कुछ हीन दर्जेका हावे, तो भी वह इसका एक श्रच्छा प्रतिक्रप श्रवण्य रहेगा। श्रीर जब आदर्शकी सिद्धि इस ससा-रमें समव ही नही है, तब श्रादर्श राज्य नही तो उससे मिलता जुलता राज्य श्रन्तमें हमारा व्यावहारिक श्रादर्श होगा।

किसी भी शासनका पूरा पूरा विश्वास न हो सकते के कारण ही नियम-नियित्रन राज्यकी आवश्यकता होती है। ससारका अनुभव यही बतलाता है कि किसी भी शासनका पूरा पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी भी शासनको अनियित्रत बनने देना ठीक नहीं। इस कारण एक ऐसी सभा शापित की जाती है जिसमें या तो सारी जनताके या कुछ सुख वस्तु लोगोंके प्रतिनिधि रहते है और जहाँपर प्रत्येक प्रतिनिधि अपना अपना मत स्वतत्रतासे प्रदर्शित करता है, फिर उसे विधा चाहे कुछ भी हो और राजकीय तत्वोका उसे ज्ञान हो या न हो। वह सभा शिक्तित और अशिक्तित सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करती है और अपने निर्णयों और विचारों को नियमों और कायदों में परिणत करती है। इसके इन निर्णयों के अनुस्तार ही राज्यका सारा काम चलता है। अधिक सुरित्ततत्वाकी दृष्टिसे यह भी आवश्यक होता है कि शासनसूत्रधारी

समय समयपर बदलते रहे, सदाके लिए वे ही न बने रहें। यहाँतक तो ठीक रहा। पर अफलानूनके समयके राज्योमें नियमबद्धता पराकाष्टानक पहुँच गयी थी। जब शासकोका काम समात होता, तब विशिष्ट न्यायाधीशोंके सामने उनके कार्योंकी जॉच होती और यदि यह देख पडता कि उन्होंने किसी कायदेका उल्लघन किया है तो उन्हे दगड होता था। जहाँपर सत्ताकारी प्रतिवर्ष चुने जायँ, निश्चित नियम-विधान हों और इनका उल्लंघन करनेपर दर्ग्ड हो, वहाँ किसी मनुष्यके लिए अपने ज्ञान, अनुभव या बुद्धिका प्रयोग करनेका मौका ही कहाँ है ? वहाँपर तो इन बधनोसे ज्ञान-बुद्धि करेगी ही, पर वहाँ यदि किसीने राज्य शास्त्रका स्वतत्र विवेचन किया तो पाषएडी समसा जा कर वह दएडनीय हुए विना न रहेगा। क्योंकि उसपर यह अपराय लगाया जावेगा कि वह वहाँके युव-कोंको कानून ताकमें धरकर अपने अपने मनके अनुसार चलना सिखाता है। श्रफलातृनने निरकुश सैचाके सिद्धान्तका प्रति-पादन तत्वींके आधारपर करनेका प्रयत अवश्य किया है. पर यह सत्य है कि आथेन्सके नियमबद्ध प्रजातत्रके हाथों अपने गुरु सुकरातकी मृत्यु हुई देख कर स्वतत्रज्ञान श्रीर बुद्धिकी अपरिभित सत्ताकी आवश्यकता उसे अवश्य सुभी होगी।

अर्फैलात्नके अपरिमित और अनियितित राजकीय सत्ताके सिद्धान्तपर ऊपर हमने जो जो आह्रोप किये है, वे उसे स्वय भी स्में विना न रहे। अन्तमं उसे भी मानना पड़ा है कि नियमों के विना राज्यके काम न चलेंगे। स्वय उसे भी नियमों, प्रजामतों, राज्यसघटनों तथा प्रत्यक्ष ससारके धीरे धीरे किये जानेवाले अशास्त्रीय कार्योंके सामने मुकना पड़ा है। अब उसे भी लोगोंकी पुराण्यियता और कहिको कुछ मान देना

पडा। इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं हे। कानून और नियमोके अभावमें मनुष्य अपनी बुद्धिसे काम लेता है। पर उनके रहनेपर उन्हीके अनुसार कार्य करने और करवानेकी श्रावश्यकता प्रतीत होती है। यदि प्रत्येक व्यक्तिको कानून और नियमोंके विरुद्ध कार्य करनेकी खत त्रता रही तो पहले बतलाये अनुसार 'श्रधेर नगरी' का साम्राज्य प्रस्थापित हुए विना न रहेगा। उस समय खार्यका जो सम्राम उपस्थित होगा उसमें समस्त समाजका सहार हो जावेगा। फिर, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ राज्य सचालकोंकी सख्या यथेष्ट होती है, वहाँ उन सबका एकसा ज्ञानवान, बुद्धिमान श्रीर विकारहीन होना श्रसभव है। इससे वेहतर है कि राज्य-सचालक नियमोके अनुसार चलें। कानून और नियम आदर्श-का स्थान नहीं ले सकते, पर वे बुद्धि श्रीर श्रतुभवके सार होते हैं, इसलिए नियमबद्ध शासन आदर्श शासनके बहुत कुछ नजदीक पहुँच सकता है। खेदकी बात है कि इस संसारमें श्रादर्श शासनकी स्थापना नहीं हो सकती। पर उसके निकट पहुँचनेवाला यदि कोई शासन हो सकता है तो वह अन्छे नियमोंके श्रजुसार सचालित शासन ही है। शासकोका श्रवि-श्वास होनेके कारण तथा आदर्श शासन सभव न होने कारण नियमबद्ध राज्योकी सृष्टि होती है, परन्त इसके लिए उपार्य ही क्या है ? माना कि उसमं सुख कम श्रीर कष्ट श्रधिक हैं. स्वतत्र विचार श्रीर स्वतत्र बुद्धिके लिए वहाँ विशेष स्थान नहीं है, योग्यतम लोगोंके हाथमें राज्यसूत्र नहीं रहते, पर इतना तो होता है कि वह राज्य स्थायी रहता है। इसी दिखे वह श्रादरणीय है। श्रगले भागमें हम देखेंगे कि श्रफलातनने नियमबद्ध राज्यकी श्रावश्यकता कहाँ तक मानी है।

चौथा भाग।

'लॉज' नामक ग्रंथका विवेचन।

## पहला अध्याय ।

#### इस ग्रंथके सामान्य तत्व।

ब्रीसमें प्राचीन कालसे लोगोकी ऐसी घारणा रही है कि

"लॉज" नामक ग्रंथ श्रफलात्नकी मृत्युके एक वर्ष बाद उसके एक शिष्य द्वारा प्रकाशित हुआ। कदाचित् यही कारण है कि यह ग्रन्थ कई खानोंमें खिएडत जान पडता है श्रीर उसमें कई स्थानों में असगति भी देख पडती है। अफलातुनको इस प्रथकी कल्पना कदाचित् ई० पू० ३६१ (बि० पू० ३०४) वर्षके लगमग सुभी हो पर-तु अनेक बातोंसे ऐसा जान पडता है कि इसकी रचना उसने अपनी आयुके अन्तिम दश वर्षोमें की थी। इसमें बृद्धावस्थाकी निराशाकी स्पष्ट छाया देख पडती है। वह समभने लगा था कि "मनुष्य ईश्वरके हाथकी कठपुतली मात्र है", "ईश्वरके सामने मनुष्य कोई चीज नहीं है।" विवे-चनशैलीमें बृद्धावस्थाकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। बार बार वह अपने विषयको भूलासा जान पडता है, पुनरुक्तियाँ बहुत हैं श्रीर कई स्थानीपर परस्पर श्रक्षगत कथन या सिद्धान्त है। विवेचन नाममात्रके लिए सवादात्मक है. वास्तवमें वह एक ही व्यक्तिके व्याख्यान सा जान पडता है। प्रारंभमें तो उसका विवेचन बहुत ही शिथिल है, पर आगे

प्रथके नामकरण्से ही हम श्रफलात्नके विचारोके परि-वर्तनका पता पा सकते हैं। इसके पहले, व्यक्तिगत बुद्धिके

चल कर अच्छा हो गया है और वहाँ अफलातूनके विचारोंकी

**ऊँची** उडान भर**ूर देख पडती है।** 

स्ततत्र-शासनमें उसका पूर्ण विश्वास था। हॉ, इस बातकी श्रावश्यकता तो वह सदैव मानता रहा कि वह बुद्धि उचित शिचा द्वारा श्रवश्य विकसित की जाने। इस प्रकार विकसित होनेपर उसपर किसी प्रकारका नियत्रण न रहना चाहिये। उसे इस बातकी आशा थी कि बुद्धिका इतना अपेक्तणीय विकास हो सकता है। परन्तु जब सायरेक्यूसमें दो बार वह किसी न किसी कारणसे विफल हुआ, तब उसे अपनी श्रादर्श व्यवस्थाका स्वरूप थोडा बहुत बद्लनेकी श्राधश्य-कता जान पडने लगी। फिर वह अपने मनमें प्रश्न करने लगा कि यदि आदर्श दार्शनिक राजा नहीं बनाया जा सकता, जो कायदे कानूनके बिना स्वतत्रतया श्रपनी बुद्धिके श्रद्धसार शासन करे, तो क्या खुद कानूनको दार्शनिक कप देना सभव नहीं है जो सब देशोंमे एकसा प्रचलित हो सके? उत्तम प्रकारका शासन संभव नहीं तो न सही, उससे मिलताजुलता मध्यम प्रकारका शासन ती स्थापित हो सकता है। प्रत्यन्त शासकको बुद्धि द्वारा दर्शनशास्त्र व्यवहारमें नहीं श्रा सकता तो न सही, दर्शनशास्त्र-मूलक नियम-विधान द्वारा तो दर्शन-शास्त्रका व्यवहार हो सकेगा। प्रत्यज्ञ नही तो अप्रत्यज्ञ रीति-से उसका उपयोग होगा ही। हाँ, इसमें यह आवश्यकता श्रवश्य पैदा होगी कि निरकुश एकतत्रके स्थानमें एकतेत्र श्रीर लोकतत्रका, धनी श्रीर निर्धनोंका, मिश्र राज्यशासन प्रस्थापित करना होगा। इस प्रकार, मिश्र शासन-सघटनका नियमबद्ध राज्य ही उसके अन्तिम कालकी प्रधान कल्पना बन बैठी। यह श्रादर्श श्रीर व्यवहारके बीचका मार्ग है। इसमें एक बात और यह है कि श्रीसकी मृलभूत नियमोंकी शासन-मणालीका भी समावेश है। आदर्शके व्यवहारमें आनेकी आशा

नहीं रही, तो व्यवहारको ही आदर्शके अनुरूप बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। बस, यही इस प्रथका उद्देश है।

परन्तु इतनेसे ही उसके सिद्धान्तोंमें बडा परिवर्तन हो गया है। इससे उसके राजकीय सिद्धान्तोंके दो भाग बन गये। पहलेमें उनका आदर्श सक्य है-उसमें पूर्ण सतत्र श्रादर्श दार्शनिक शासक है। दूसरेमें उनका व्यवहार्थ स्वस्प है-यहाँ 'नियम-विधान के रत्तक' हैं, जो उसके 'नौकर' हैं या यह कहो कि जो उसके 'गुलाम' हैं। पर तु इसका यह ऋर्थ नहीं हो सकता कि ये दो श्रादर्श परस्पर-विरोधी है, नहीं, वे परस्पर-सगत हैं। पहला आदर्श सदैव पूर्णादर्श बना रहा. उसमें तिल्यात्र भी अन्तर न हुआ। दूसरा आदर्श भी आदर्श ही था पर पहलेसे कम दर्जेका, तथापि व्यवहार्य था। 'पोलि-टिकस'में ही, जैसा हम देख चुके है, नियमोंकी श्रावश्यकताको अफलातून मानता सा देख पड़ता है। वहाँ यह भी देख पडता है कि वह मनुष्य-समाजके भिन्न श्रिन्न अगोंके मिश्र शासन-सघटनकी उपयोगिताको भी खीकार करता है। उसके इन विचारोको सायरेक्युसके अनुभव तथा तत्कालीन इतिहासने श्रीर भी श्रागे बढ़ाया श्रीर उन्हें पूर्ण विकसित कर दिया।

'लाज' का विवेचन प्रारम करते समय हमें यह न भूलना चाहिए कि समाजके विना व्यक्तिका नैतिक विकास नहीं हो सकता—स्विके विकासके लिए समाज नितांत आवश्यक है। श्रीर समाजके लिए शासन-व्यवस्थाकी आवश्यकता है— समाजके मिन्न भिन्न श्रगोंको एकत्र बनाये रखनेके लिए उचित प्रकारकी शासन-व्यवस्था चाहिये। यानी व्यक्तिगत नैतिक विकासके लिए शासन-व्यवस्थाकी आवश्यकता है। यदि पूर्ण स्वतत्र निरकुश दार्शनिक शासकोंकी शासन-व्यवस्था नहीं स्थापित हो सकती. तो उसका शासन नियम-विधान हारा होना आवश्यक है। इसलिए नियम-विधात बनानेवालेको यानी व्यवस्थापकको परिपूर्ण नीतिकी कल्पना जाननी चाहिये। हम देख चुके हैं कि 'रिपब्लिक' में नीतिका अर्थ 'न्याय' या 'धर्म' है और इस 'न्याय' या 'धर्म' का अर्थ खगुलातु-सार कौश्रलपूर्वक कर्मा उसरण है। इसलिये वहाँ भिन्न भिन्न लोगोके भिन्न कार्योंका परिपूर्ण विभाजन हो खुका है। जो शासनका काम करते हैं, उन्हें साधारण सामाजिक बानीं-से कुछ करना नहीं है, जिन्दें उत्पादक काम करता है उनका शासनकार्यमें कुछ भी हलचेप नहीं है। एक श्रोर शासक श्रीर रज्ञकजन हैं जिनका कोई निजी धन-द्रव्य या पत्नी-पुत्र नहीं है, तो दूसरी श्रोर उत्पादक जन है जिनका घर-द्वार श्रीर माल-मत्ता सब कुछ है पर जिनका शासनपर कुछ भी अधिकार नहीं है। वहाँ पर 'धर्म' के त्रानुषंगिक गुणके खरूपमें, बुद्धिमत्ता श्रौर तेजिखताके सिवा, श्रात्मसंयमका भी उल्लेख है। श्रात्म-सयमका अर्थ है वासनाको बुद्धिसे दबाना। इस कारण 'रिप-िलक' में इस बातको आवश्यकता बतायी गयी है कि वास-नाप्रधान उत्पादक वर्गपर बुद्धिप्रधान शासक -वर्गका अधि-कार होना चाहिये'। इसलिए यह वह सकते है कि जिस प्रकार श्रात्मसयम द्वारा व्यक्तिगत मनमें वासनापर बुद्धिकी श्रिधिकार खापित कर हम 'समता' क्ष या 'साम्य' खापित

क्ष 'समता' या 'साम्य' श्रीमद्गगवद्गीताका शब्द है और हमने उसका उसीके अर्थमें उपयोग किया है। अफलात्नके कथनका बोध उससे मली माँ ति होता है। गीता-पाठकोंपर यह स्पष्ट ही है कि उससे मनकी ऐसी स्थितिका बोध होता है कि जिसमें किसी प्रकारके विकारोंका प्रभाव नहीं है और इसलिए मन इधर उधर चाहे जैसा आदीलित नहीं होता।

करते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा राज्यमें वासनाप्रधान लोगों-पर बुद्धिप्रधान लोगोंका शासन स्थापित कर वहाँकी जनतामें 'समता' या 'साम्य' स्थापित करते हैं। श्रतः श्रात्मसयम एक थेसा गण है जिससे किसी समाजके समस्त लोगोंमें समस्तित स्रापित होती है-शान्तता, एकता, खकर्माभिरतता स्थापित होती है। श्रफलातूनका ज़ुलाहेकी बुनाईका उदाहरण लेकर हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा समाज रूपी ऐसा वस्न तैयार होता है जिसमें कोई सृत बानेमें तो कोई तानेमें लगा इश्रा है, पर जिसे अलग अलग करनेसे उसका कुछ भी उप-योग नहीं रह जाता। सब सतोंकी यथास्थान नियतिसे ही संदर वस्र तैयार होता है। बस, यही श्रात्मसयमका गुख 'लॉज' प्रन्थका श्राधारमूल गुण है। 'रिपब्लिक' में 'खगुणा-ब्रसार कर्म' यानी 'धर्म' का प्राधान्य है तो 'लॉज' में भिन्न भिन्न तत्वोंको, भिन्न भिन्न श्रगोंको, सुसगत करनेवाले, समस्पितिमें रखनेवाले 'श्रात्मसयम' की प्रधानता है। वहाँ जैसे 'धर्म' में अन्य सारे मुण समाविष्ट हो जाते है, उस प्रकार यहाँ 'आत्मसयम' सब गुणोंका राजा वन वैठता है श्रीर सबको अपनेमें समाविष्ट कर लेता है।

जबतक मनमें, वैसे ही राज्यमें, समस्थिति नहीं रहती संवर्तक बुद्धिमत्तासे कुछ नहीं बन सकता। और समस्थिति आत्मसयमपर अवलवित है। इसलिए बुद्धिमत्ता आत्मसंयम प्रर अवलंबित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता भी आत्मसयमसे पैदा होती है और वह सम-स्थितिकी बहिन है। इसी प्रकार साहस और न्याय (या धर्म) आत्मसयमपर अवलबित है। सारांश यह है कि किसी भी ग्रुणको गुणाभिधान पानेके लिए आत्मसयमकी आवश्यकता है, आत्मसयमके विना बुद्धिमसा, साहस, श्रादि गुणांकी संभावना ही नही हो सकती। वह केवल सर्व गुणोंका राजाही नहीं किन्तु स्वय स्वातत्र्यका सार है, क्योंकि आत्मसंयमके विना वासना बुद्धिके अधीन नहीं होती तवतक स्वतत्र आचरण संभव नहीं है—जबतक मनुष्य गुद्ध बुद्धिके अनुसार आचरण नहीं करता तवतक यह नहीं कह सकते कि वह स्वतत्रतापूर्वक आचरण करता है। यह स्पष्ट है कि बुद्धिकी प्रेरणांके अनुसार जवतक कोई स्वतंत्रतापूर्वक आचरण नहीं करता, तबतक सदाचारकी सभावना नहीं है। वासनाके अधीन होंनेपर मनुष्यकी बौद्धिक स्वतत्रता नहीं रह जाती और वह पूर्णतया अपनी कुप्रवृत्तियोंके अधीन हो जाता है। अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफलात्न किस कारणसे आत्मसं-यमको पेसा सर्वप्रधान गुण मानता है कि जिससे व्यक्तिगत मन और राज्यमें समस्थिति बनी रह सकती है।

ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवस्थापक किसी राज्यमें आतमसयमका गुण पैदा करना चाहता है तो उसे तीन बातें सिद्ध करनी होगी—जिस राज्यके लिए वह नियम-विधान बनावेगा (१) उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है, (२) उसमें पूर्ण एकता होनी चाहिये और (३) उसकी सुद्धि स्वतंत्र होनी चाहिये। इस प्रकारका राज्य 'रिपब्लिक' के राज्यसे मिन्न होगा। आत्मसंयमका यह मतलब नहीं कि वहाँ पूर्ण अमविभाजन हो। वहाँके शासकोंको राजकीय अधिकार तो रहेंगे हो, पर सामाजिक अधिकार भी रहेंगे—उनकी निजी मालमिलकियत और घरहार भी रहेंगे। शासितोंकों मी यहीं बात लागू होगी—उनके निजी घरहार और धन-इन्स

रहेंगे ही, पर अपने शासकों के कामों में उनका भी हाथ रहेगा और वे इसके लिए अमना मत दे सकेंगे। हॉ, यहॉं भी यह बात रहेगी कि लोग कभी कभी एकत्र मोजन किया करेंगे। अमविभाजनकी सहकारितासे जो एकता पैदा होगी वह यहाँ न रहेगी, पर आत्मसयमके कारण परस्परमें सहातुभूति रहेगी और इस कारण उसमें भी एकता वनी रहेगी और यह एकता अधिक स्थायी होगी क्योंकि इसमें मतुष्यकी सब आवश्यकताओंका समावेश है।

यदि हम श्रात्मसयमको सर्व गुणोंका राजा, सर्व गुणोंका पूर्ण विकसित खरूप, मानते है तो यह स्पष्ट है कि जिस राज्यका श्राधार कोई श्रन्य गुण है वह राज्य मूलमें ही ठीक न होगा। उदाहरणार्थ, जिस राज्यमें साहसका प्राधान्य है श्रीर युद्ध ही जिसका एकमात्र उद्देश है, वह भ्रष्ट राज्य ही होगा। "युद्ध प्रियालुके लिए शान्ति एक निरर्थक शब्दमात्र है, सारे राज्य विना युद्धकी घोषणा किये एक दूसरेसे युद्ध हीं करनेमें व्यस्त हैं और यह युद्धावस्था सतत जारी है ॥" इस वाक्यको पढकर हमें चाणक्यके सिद्धान्तका स्वरण हो आता है। चाणक्यके मनमें यही प्रधान बात देख पड़ती है कि पाल-पासके राज्योंमें कभी मित्रता नहीं हो सकती, वे सदैव एक दूसरेके परम शत्रु वने रहेंगे। यह सिद्धान्त ठीक हों या न हो, पर यह बात तो पूर्णतया सच है कि शान्ति-स्थापनाकी दुहाई देकर एक बार युद्ध करना शुरू किया तो शान्तिकी स्थापना तो एक भ्रोर रह जाती है, युद्ध ही उस राज्यका मुख्य उद्देश हो जाता है। फिर राज्यके सारे कार्य युद्धके निर्मित्त समर्पित हो जाते है, विजयके पीछे शत्रुकी समस्त मलाईका ख्याल भूल जाता है। समस्त ससारके इतिहासने यही बात दर्शायी है और अभी हालके यूरोपीय महायुद्धने भी इस वातकी पूरी पूरी पुष्टि की है। युद्धनीतिसे साहस पैदा हो सकता है, पर साहस केवल पकदेशीय गुण है और विना त्रात्मसयमके वह पगु हो जाता है। साहसी लाग भले ही बिना चू-वॉ किये बहुतसे कष्ट सह सकें, पर यदि उन्होंने त्रात्मसयम नहीं सीखा है तो समय पड़ने पर वे चाहे जिस विकारके श्रधीन हो सकते हैं। यदि किसीको युद्ध ही प्रिय है, तो उसे इसके लिए स्वय राज्यके भीतर यथेष्ट अवसर मिल सकता है। "स्वय राज्यमें वस्तुतः बहुतसे युद्धोंका सामना हो सकता है जिनके लिए आत्मसयममूलक साहसकी ही नहीं वरन् बुद्धिमत्ता श्रोर न्यायकी भी बडी श्रावश्यकता है। सत् और श्रसत्का सदासे युद्ध चल रहा है। इसके लिए अन्य सच्चे गुणोंके समान सच्चे साहसकी श्रावश्पकता है, क्योंकि इन युद्धोंमें विद्या और श्रविद्याका तथा सामाजिक न्याय •श्रीर श्रन्यायका सामना होता है। प्रत्येक राज्यको चाहिये कि वह बाहर दृष्टि फैलानेकी अपेत्ता श्चन्तर्देष्टि होकर देखे, विजय श्रीर विध्वस पर वह कम श्रीर वास्तविक शान्तिपर तथा आत्मसयमसे पैदा होनेवाली सम-स्थितिसे स्थापित होनेवाले स्थायी मेलपर श्रधिक ध्यान दे।"

युद्ध तो वास्तवमें समाजकी रुग्ण दशाका निद्शन हैं। जो राज्य युद्ध नीतिपर चलता है, वह अपने इस कामसे यह बतलाता है कि मैं रोगी और अपूर्ण हूँ। जिस प्रकार कोई पुरुष पूर्णावस्थाको पाये बिना असत्के परिणामोसे नही बच सकता, उसी प्रकार राज्य यदि परिपूर्ण एवं समुद्धत है तो उसमें सुख और शान्ति बनी रहेगी और यदि वह बुरा है तो उसे भीतर-बाहर सदैव युद्धसे सामना करना पड़ेगा। फिर

यह सारण रखना चाहिये कि युद्धका प्रारभ तो बुराईसे होता ही है, पर युद्ध-कालमें भी हमारी कोई भलाई नहीं होती। हम युद्धकी शिकाश्चोंकी चाहे जितनी बातें करते रहें, पर सच बात तो यह है कि उससे कुछ भी वास्तविक शिचा नहीं मिलती । हमें यहाँपर इग्लैएडके सुविख्यात प्रधान मंत्री रावर्ट वालमोलकी एक प्रसिद्ध उक्तिका स्मरण होता है। उसका सदा यही कहना रहा कि युद्धसे कोई लाभ नही होता, युद्धके समयमें तो हानि होती ही है, पर युद्धके अन्तमें भी कुछ कम हानि नहीं होती। गत यूरोपीय महायुद्धने श्रफलातून श्रीर राबर्ट वालपोलके सिद्धान्तको सत्य कर दिखाया है। परन्त यह सरण रखना चाहिये कि अफलातून चाहे जिस शर्तपर शान्ति नहीं चाहता और न वह यह ही भूला है कि प्रत्येक राज्यको बाहरी राज्यसे कुछ न कुछ वास्ता पडता है श्रीर इसलिए युद्धकी सभावना है श्रवश्य। इसीलिए उसने यह कहा है कि दुर्ग-रचनासे राज्यके सीमा-प्रान्तकी रज्ञा करनी चाहिये और उसकी रत्ताके लिए प्रत्येकको कटिबद्ध होना चाहिये-इतना ही नहीं, यह सेवा किये बिना निर्वाचनका मता-धिकार किसीको न मिलना चाहिए, सारे नागरिकोंको (समस्त स्त्री पुरुषोंको) महीनेने एक दिन युद्ध-सेन्नमें उपस्थित होना चौहिये। हाँ, शर्त यह रहे कि युद्ध वास्तवमें केवल आत्म-रचाके लिए किया जाय।

श्रव हम देख चुके कि अफलात्नके 'लॉज' के राज्यका स्वरूप क्या है श्रीर यह जान चुके कि इस राज्यको क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये, किन भूलोंसे उसे यचना चाहिये श्रीर किस श्रादर्शको श्रपनाना वाहिये। हम यह भी बतला चुके हैं कि इस राज्यका भूलाधार दार्शनिक नियम-विधान हैं, वह दार्शनिक नियम-विधानपर स्थित है। इससे यह स्पष्ट होगा कि उस राज्यका उदेश उसके नियम-विधानमें संनिहित होगा चाहिये। इसलिए श्रव हम यह देखेंगे कि श्रफलात्नने नियम-विधानकी श्रावश्यकता, उत्पत्ति, विस्तार श्रीर प्रभुत्वके विषयमें क्या क्या कहा है।

नियमविधानके बारेमें अफलातूनने कहा है मनुष्यकी सभ्यताका परिचायक है। वह मनुष्यकी विशेषता है, सदियोंसे मनुष्यने जंगली श्रवस्थासे ऊपर उठनेका जो दीर्घ प्रयत्न किया है इसकी वह देनगी है। उसकी आवश्य-कताके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारी व्यक्तिगत बुद्धि इतनी बढी-चढ़ी नहीं हो सकती कि वह सामाजिक जीवनकी सब श्रावश्यक बातोंको जान सके। दूसरे, यदि यह भी संभव हो कि हमारी व्यक्तिगत बुद्धि इन श्रावश्यक बातोंको जाननेके लिए समर्थ हो, तो भी हमारा व्यक्तिगत मन उन आवश्यक बातोंके श्रतुसार चलनेके लिए न तो समर्थ हो सकता है और न चलना ही चाहता है। यानी नियम-विधानकी आवश्यकता पहले इसलिए है कि जिस हितको हम व्यक्तिकपमें जाननेका प्रयत्न करते है वह हमपर प्रगट हों जाय। हम जिस हितके पीछे लगे हैं वह सामाजिक हित है। सर्व-सामान्य-हित होनेके कारण उससे हम सब समाजमें बध जाते है श्रीर इस प्रकार बध कर उस सर्वसामान्य उद्देशकी प्राप्तिका प्रयक्त करते है। इस प्रकारके बंधनसे ही हम अपना निजी व्यक्तिगत हित सिद्ध कर सकते हैं। लोगोंको यह अलग अलग समकाना कठिन है कि स्यक्तिगत हितकी सिद्धि होनेके लिए यह आवश्यक है कि सब लोग सर्व-सामान्य-हितकी सिद्धि पहिले करें। इसी

कारण मनुष्य-जीवनके लिए नियमविधानकी अत्यंत आवश्य-कता है और वही हमारी सभ्यताका यरिचायक है। दूसरे, हमारे 'आलसी मनको नियमविधानकी प्रेरणाकी आवश्यकता होती है। बिबा इस प्रेरणाके हमारा व्यक्तिगत मन उचित दिशामें चलना ही नही चाहता। लोगोंको सर्वसामान्य-हितका शान रहा तो भी वे नियम-विधानकी प्रेरणाके विना निजी सक्चित हितकी साधनामें ही रत रहेंगे। कहा जा सकता है कि यदि कोई ऐसा हो सका कि उसे सर्व-सामान्य-हितका भरपर ज्ञान हो और उस प्रकार चलनेकी उसकी मनः प्रवृत्ति भी हो तो उसे नियम-विधानकी आवश्यकता न रहेगी। परि-पूर्ण बुद्धिके ऊपर कोई नियमको व्यवस्था नहीं हो सकती। वास्तविक स्वतत्र मन सदा सर्वोच्च बना रहेगा. वह किसीके श्रधीन नहीं हो सकता। परन्तु यह सब खयाली पुलाव है, केवल मनकी कल्पना है, मनुष्यका ईश्वर बनने जैसी बात ही है। ऐसी परिपूर्ण बुद्धिका पाना करीब करीब श्रसमव है। इसलिए उससे कम टर्जेंकी बात यानी नियम-विधानकी आव-श्यकताको स्वीकार करना ही होगा । हम यह मानते हैं कि नियम-विधान स्वतंत्र बुद्धिकी समता नहीं कर सकता और प्रत्येक श्रवस्थाकी श्राश्यकताकी पृति भी उससे नहीं हाँ संकती, पर जब उस स्वतंत्र परिपूर्ण बुद्धिकी सभावना इस जगत्में है ही नहीं, तब सभाव्य और व्यवहार्य बातको ( यानी नियम-विधानको) हमें शिरोधार्य करना ही होगा।

फिर यद्यपि यह सत्य है कि नियम विधान खतत्र बुद्धि-की बराबरी नहीं कर सकता, तथापि यह तो मानना ही होगा कि वह खतत्र बुद्धिकी उपज है। नियम-विधानसे प्रत्येक सम्भाव्य प्रश्न हल नहीं हो सकता तथापि उसका खक्ष सर्व- ब्यापी श्रवश्य रहता है। उससे सारे जीवनका नियत्रण होता है। जीवनकी बहुत ही कम ऐसी बातें हैं जिनपर उसकी सत्ता नहीं चलती। जन्म श्रौर मृत्यु, विवाह श्रौर विच्छेद. सम्मान श्रीर अपमान, दएड श्रीर पारितोषिक, सदाचार श्रीर दुराचार, श्रादि समस्त बातें उसकी शासन-परिधिमें समिलित है। यदि किसी बातपर वह श्रधिकार नहीं चलाता तो उसका कारण यह है कि बातें इतनी छोटी और सुदम हैं कि उनको कानूनसे बद्ध करना ठीक नहीं है, उनके विषयके कानून माने न जा सकेंगे, प्रत्युत लोग उन्हें बहुत शीघ्र तोडने लगेंगे। इन विषयोंमें लोगोंको स्वतत्र छोड देना ही सर्वोत्तम है। ताकि वे व्यवहारके श्रद्धसार अपना वर्ताव स-तत्रतासे कर सके । यदि यहाँ किसी प्रकारका कायदा हो सकता है, तो वह है व्यवहारका। व्यवहारसे मृल विषयोंके कानूनके श्रमावकी पूर्ति हो जाती है—उनके लिये व्यवहार ही कायदा है। व्यवहार मामों कानूनकी इमारतकी दीवालमें छोटी छोटी पत्थरोंका काम देते हैं। उनके विना कानूनकी इमारत बहुत दिनतक न टिक सकेगी । इसलिए कानून बनाते समय व्यवस्थापकको व्यवहारकी रीतियोंका विचार करना ही पडता है। कानून श्रीर व्यवहार परस्पर सम्बद्ध है—एकके बिना दुसरेका काम नहीं चल सकता।

कानून और व्यवहारका परस्पर सम्बन्ध और एक रीति-से जाना जा सकता है। पहले पहल व्यवहार ही कानूनका काम देता है। धीरे धीरे जब व्यवहारकी रीतियोकी गुत्थी बन जाती है, रीतियाँ लोगोंपर स्पष्ट नही रहती, या एक ही विषयकी अनेक रीतियाँ देख पडती हैं, तब कुछ रीतियोंको निश्चित करना पडता है, कुछ रीतियोंको कानूनका रूप देना पडता है। इसीं तरह कान्नकी, नियम-विधानकी, उत्पक्ति होती है। फिर ज्यों ज्यों जीवनके प्रश्न बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों अनेकानेक कान्न बनते जाते हैं। बिना आवश्यकताके कान्न नहीं बन सकता, बिना समाजके यह आवश्यकता नहीं पैदा हो सकती और बिना राजकीय शक्तिके कान्न खित नहीं रह सकता।

परन्तु जहाँ राजकीय शक्तिकी एकता नहीं है, जिस राज्य-में एक दल राज्य करता है तो दूसरा दल उसका हुक्म मानता है, वहाँ कायदेकी वास्तविक सत्ताकी स्थापना नही हो सकती, वहाँ कायदेकी सर्वोच प्रभुता नहीं स्थापित होती। उदाहरणार्थ, जहाँपर लोकतत्र स्थापित हुन्ना सा जान पडता है वहाँ वालव में एक दलके लोग दूसरे दलपर शासन करते हैं। शासन-सूत्र-धारी दल समभता है कि लोक यानी प्रजा हम ही है और ऐसा समभकर वह दल कायदे बनाया करता है श्रीर इस प्रकारके कायदोंसे वह श्रात्महितकी -सिद्धि करता है। वहाँ पर कायदेसे सार्वजनिक हित नहीं, वरन् श्रधिकारा रूढ शासनके हितकी सिद्धि होती है। वहाँ यही देखा जाता है कि अधि-कारियोंके अधिकार निर्विघ्न बने रहें। परन्तु जहाँ कानूनकी वास्तविक प्रभुता रहती है, वहाँ ऐसी बात नहीं रहती। वहाँ कानून सर्वोच रहता है, श्रोर सारी बातें उसके श्रनुसार की जाती हैं, शासन-संघटन भी उसी प्रकार किया जाता है। वहाँ पर सबके लिए एक कानृन रहता है और उससे सबके हित-की सिद्धि होती है। इसी श्रवस्थामें राज्य स्थायी हो सकता है. **अन्यथा उसका विनाश अवश्यम्भावी है।** 

ऊपरके सिद्धान्तसे यह भी सिद्ध होगा कि नियमविधान की सर्वोच्चता बनी रहनेके लिए उसका अपरिवर्तनशील बना- रहना, उसमें किसी प्रकारका रदोबदल न होना, आवश्यक है। इसके लिए अफलात्नने कुछ मृत्समृत विधान (काबून) की कल्पना की है। यह कानृत ऐसा होगा कि जिसके अनु-सार शासकोंके सारे कार्य चलेंगे और जिसके अनुसार लोग भी श्रपना जीवन वितावेंगे। उस समयके यूनानमें इस मूल-भृत नियमविधानका सिद्धान्त पहिलेसे ही प्रचलित था। श्रफलातुनने उसे श्रौर भी श्रधिक बढा दिया। तथापि उसे यह स्वीकार करना पडा है कि इस मुलभूत नियम विधानमें भी समय समय पर फेर बदल करने पड़ेगे। इसके लिए उसकी यह सूचना है कि नियम-विधानके रज्ञक उसकी केवल रचा ही न करेंगे किन्तु आवश्यकतानुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन भी करेंगे। परन्तु वह राज्यस्थापनाके प्रारम्भ-कालमें कुछ ही समयवक हो सकेगा। बादमें उसमें तबही परिवर्तन हो सकेगा कि जब समस्त न्यायाधीश श्रीर समस्त लोग देववाणीकी अनुमति लेकर परिवर्तन करनेके विषयमें एकमत होंगे। शिक्ताके नियमोंमें परिवर्तन न होने देने पर श्रफलातूनने खुब जोर दिया है। परिवर्तनकी श्रावश्यकता माननेपर नियम-विधानमें परिवर्तन करनेके आदर्श पर ही उसने सारा जोरे दिया है।

परन्तु जब हम अफलातूनकी बनाई हुई कानूनकी भूमि-काओं का विचार करते हैं तब कानूनकी रहताके उपरि-लिखित सिद्धान्तका सक्ष्म सौम्य हो जाता है। व्यवस्थापकको चाहिये कि वह प्रत्येक कानूनके साध उसके तत्वोंका विवेचन करनेवाली भूमिका जोड दे। उसमें वह लोगोंपर यह प्रगट कर दे कि इस कानूनका पालन करना क्यों आवश्यक है। इससे लोग उसे अवश्य मानेंगे। स्वतंत्र बुद्धिकी आहा मानना आव- पर लोग बहुधाकार्य-कारण जाननेकी इच्छा करते हैं। इसलिए यदि लोग ,यह जान सके कि हमें इस कायदेका पालन क्यों करना चाहिये तो फिर उसके पालनके लिए उनपर ज़बर्दस्ती करनेका मौका न आवेगा। इसी प्रकार लोगोंको नीतिकी वास्तविक शिक्ता मिलेगी और उनका नैतिक विकास हो सकेगा। जबर्दस्तीसे वह काम न होगा जो, कार्य-कारण समक्ष कर, सच्चे दिलसे कायदेका पालन करनेसे होगा। इस प्रकार हो कानूनके पालन करनेकी प्रवृत्ति लोगोंमें पैदा होगी और वह स्थायी बनी रहेगी। समाज-व्यवस्थाके स्थायित्वका आधार बल नहीं, किन्तु शिक्ता होनी चाहिये। तभी समाज व्यवस्थाका वास्तविक हेतु सिद्ध हो सकता है।

इन तत्वोंका समावेश न तो निरकुश एकतत्रमें हो सकता है श्रीर न लोकतत्रमें ही। उसके लिए चाहिये मिश्रराज्यसघ-दन। श्रफलात्नने अपने ढगसे इतिहास श्रीर दतकथाका उपयोग कर यही सिद्धान्त निकाला है कि व्यवहारमें निरकुश एकतत्र श्रथवा. लोकतत्रसे मिश्र राज्यसघटन कहीं श्रथिक श्रव्छा होता है। इसमें उपरिलिखित व्यावहारिक तत्वोंका समावेश हो सकता है श्रीर सबके हितकी सिद्धि हो सकती है। निरकुश एकतत्र श्रीर प्रजातत्र दोनो दोंषपूर्ण हे, यद्यपि दोनों में कुछ कुछ गुण भी हैं। लोकतत्रमें स्वतत्रता श्रथिक रहती है, पर वहाँ श्रव्लोग विक्ष बन जाते है। निरकुश एकतत्रमें स्वतत्रता मर्यादित रहती है, पर वहाँ बुद्धिका राज्य स्थापित हो सकता है, यद्यपि यह प्रत्यत्त देखनेमें कम श्राता है। इसलिए यदि किसी राज्यसघटनमें दोनोंका मिश्रण किया जा सका—शासककी स्वतत्र बुद्धिका उपयोग हो सका श्रीर लोगोंको स्वतत्रता मिल सकी तो वहाँ भाईचारेका भाव पैदा हो सकेगा। स्रीर प्रत्येक राज्य-शासनको चाहिये कि होगोंमें स्वतत्रता, बुद्धिमत्ता श्रीर भ्रात-भाव बढावे। यदि यह लोकतत्र और एकतत्रके मिश्रणसे सिद्ध हो सकता है तो पेसा मिश्रण श्रवश्य करना चाहिये। इसलिए उसने श्रव लोगोंके श्रधिकारका विचार बिलकुल न करनेवाला दार्शनिक राजाश्चोंके एकतत्रका सिद्धान्त त्याग दिया श्रीर एकतत्र तथा लोकतत्रका संयोग करनेका प्रयत्न किया है। आजकल इस मिश्र राज्यसघटनका एक श्रच्छा उदाहरण ब्रिटिश राज्य-सघ-दन है। पर उस कालमें प्रतिनिधित्वका तत्व था ही नही। इस-लिए श्रफलातूनने एकतत्रके स्थानमें श्रनेक मैजिस्ट्रेट रख दिये हैं श्रीर लोकतत्रके स्थानमें लोगोका निर्वाचन-मताधिकार रख दिया है। इसमें वास्तवमें न तो एकतत्र ही है श्रीर न लोकतत्र हो। श्रधिकसे श्रधिक इसे सौम्य कलीनतत्र कह सकते हैं। परन्तु इससे इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि अफलातनके विचारोंमें कुछ परिवर्तन और विकास हो गया है और उसने लोकमतका कुछ सम्मान किया है. लोक-खातज्य-का तत्व, श्रहपांशमें ही क्यों न हो, शासन-सेत्रमें समोनित हो चुका है, राज्यशासनका आधार केवल निरकुश स्वतंत्र बुद्धि नहीं किन्तुं लोकमत भी है।

"रिपब्लिक' में उसने लोकमतका विचार नाम मात्रको भी नहीं किया, वहाँ स्वतंत्र बुद्धिकी पूर्ण निरकुशता प्रतिपादित की गयी थी। 'पोलिटिकस' में लोकमतका विचार उसके मनमें पैदा तो हुआ, पर वहाँ भी उसने कहा कि राज्य-धुरधुर की स्वतंत्र बुद्धिपर लोकमतका बधन अनावश्यक है। अब 'लॉज' में उसने शासककी स्वतंत्रताका कम और शासितों-की स्वतंत्रताका अधिक विचार किया है। और इसका कारण स्पष्ट है। 'रिपब्लिक' में श्रम-विभाजनके तत्वके कारण शास-कोंके अधिकार निरकुश्व बन गये। पर 'लॉज' श्रात्मसंयमके श्राधारपर स्थित है। बिना स्वतंत्रताके श्रात्मसयम नहीं हो सकता। वासनाको बुद्धिसे द्वानेके लिए स्वातंत्र्य चाहिये। इसिलिए लोकमनका विचार उसे इस प्रन्थमें करना ही पडा। सिद्धान्तमें वह श्रव भी स्वतंत्र बुद्धिकी उत्तमताको मानता है, उसीको सर्वोद्ध बनाना चाहता है। पर जब ऐसी स्वतत्र, श्रव्ध, बुद्धिका श्रस्तित्व इस जगत्में हो ही नहीं सकता तब वह कहता है कि लोगोंपर उनकी इच्छाके श्रनुसार ही शासन करना चाहिये। अब उसे व्यक्तिगत कुटुम्ब-व्यवस्था श्रीर सपत्तिका श्रस्तित्व मान्य हो जाता है। इस मत-परिवर्तनमें उसके निजी श्रनुभवके परिणाम स्पष्ट देख पडते हैं। श्रव उसने श्रपने श्रादशौंको मानवी स्वभावके श्राधारपर स्थित किया है। इसीलिए उसकी बतायी यह समाज-व्यवस्था बहुत कुञ्ज व्यवहार्य हो गयी है।

## दूसरा अध्याय।

## सामाजिक सम्बन्धोंका विचार।

श्रफलातूनने एक काल्पनिक राज्यकी रचना की है। इस लिए यहाँ सब बातोंकी रचना नये सिरेसे की गयी है। इस राज्यके लोग एक ही स्थानके न होकर भिन्न भिन्न स्थानोंके रहें। इससे यह होगा कि वे इस नये राज्यके नियम-विधान श्रौर राज्य-सघटनको पूरा पूरा मानेंगे। वे यदि एक ही स्थानके रहे तो अपने पूर्व स्थानके श्राचार-विचारोंको यहाँभी चलानेका प्रयत्न करेंगे और इसलिए नया नियमविधान अमलमें न आ सकेगा। इस राज्यकी स्थितिका विचार करते समय श्रफला-तूनने जलवायु श्रौर भोगोलिक परिस्थितिके परिणामं।पर यथेष्ट ध्यान दिया है। उसने माना है कि जलवायु श्रीर भौगो-लिक परिस्थितिसे राष्ट्रका शील बनता है। एक बातपर तो वह श्रधिक जोर देता है। वह कहता है कि राज्य समुद्रसे दुर रहे ताकि लोग विदेशीय व्यापारमें न लग सकें। वह श्रातम-निर्भर रहे। न तो उसे किसी बाहरी वस्तुकी श्रावश्य-कता रहे और न वह इतनी उपज पैदा करे कि उसे वह बाहर भेज सके। उसके भीतर लकडीकी उत्पत्ति बहुत श्रधिक न हो। क्योंकि इस पदार्थकी श्रधिकतासे लोग जहाज बनाने लगेंगे। समुद्र तटवर्ती राज्य व्यापारमें लगे विना नहीं रहते श्रीर इस व्यापारसं शीव्र ही उसका पतन हो जाता है। वह चाहता है कि राज्य कृषिनधान ही रहे। उसमें न तो बहुत अधिक लोग रहें और न बहुत कम। अफलातून कहता है कि ५०४० लोकसंख्या बहुत ठीक होगी। विभाजनकी दिश्से ही उसने यह सख्या चुनी है क्योंकि इसमें १ से लगाकर १० तक प्रत्येक सख्याका भाग जा सकता है। युद्धके समय इस जनलक्याको सरलतासे दुकडोंमें बॉट सकते है और शान्तिके समय कर ग्रादिके लिए भी सरलतासे उसका विभाजक कर सकते हैं। श्रफलात्नने उसे १२ विभागों में बॉटनेके लिए कहा है। इस १२ की सख्याके उसने श्रीर श्रनेक उपयोग बताये है। उसमें गणित-मूलक उपयोगका भी विचार श्रवश्य है। इससे स्पष्ट है कि घूम फिरकर अफलातूनने गणितके उपयोग पर कितना जोर दिया है। परन्तु इन विचारोंसे यहाँ हमारा विशेष सम्बन्ध नही है। इतना सारांश ही हमारे लिए यथेष्ट होगा।

संगाजके साथ व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्दोंका विचार करते समय उसने किन्न भिन्न तत्वोंके मिश्रण पर भरपूर जोर दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्तियांकी विवाह-व्यवस्था तो होनी ही चाहिये, पर भिन्न भिन्न वर्गोंके भिन्न भिन्न सभावोंके लोगोंका विवाह उसकी दिएमें श्रच्छा हैं। व्यक्तिगत जायदाद तो हो, पर उसपर सार्वजनिक नियंत्रण अवश्य रहे। यदि कोई धनी हो तो वह स्वेच्छापूर्वक श्रपने धनका गरीबोंके लिए उपयोग करे ताकि भगडे-फसाद न हों।

इससे स्पष्ट है कि 'रिपब्लिक' में बतायी समाज-यवश्यका उसने यहाँ बहुत कुछ त्याग कर दिया है, यद्यपि श्रव भी वह कहता यही है कि वहाँ बतायी समाज-व्यवस्था वास्तवमें सर्वोत्तम है। जहाँपर न कुछ 'मेरा' है श्रीर न कुछ 'तेरा' हैं, पर सब कुछ सबका है, वह व्यवस्था वास्तवमें श्रादर्श है। पर उसकी सभावना न होनेके कारण उससे मिलते छुलते द्वितीय श्रेणीके श्रादर्शको ग्रहण करना होगा। यहाँ व्यक्तियों-की निजी भृमि श्रीर घर तो श्रवश्य है, पर उन्हें सदैव यह संचिना चाहिये कि यह सब कुछ सब लोगोंका भी है। व्यक्ति-विशेषका रहनेपर भी उसका उपयोग सबके लिए होना चाहिये। इसके लिए उसने सार्वजनिक भोजन व्यवस्थाकी योजना बतायाँ है जिसमें सब स्त्री-पुरुष शामिल हों श्रीर जिसका खर्च सब कोई मिलकर चलावें। यानी, स्पिचपर श्रिषकार व्यक्तिका होगा पर उसका विनियांग सबके लिए होगा।

वह कहता है कि भूमिके बराबर बराबर ५०४० भाग किये जायँ और कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सेको किसी प्रकार दूसरेको न दे सके। प्रत्येक भागका एक ही मालिक रहे। इसकें लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या सदैव ५०४० ही बनीं

रहे। यदि किसीके श्रीर पुत्र न हो, तो उसे चाहिये कि वह किसी दूसरेके पुत्रको गोद ले ले। सदि जन-सख्या घटने लगे (और इसी बातका श्रफलातूनको विशेष डर था) तो विवाहित लोगोंको इनाम दिये जायँ और अविवाहितापर जुर्माना किया जाय। इस प्रकार प्रत्येक भूमि-भागका एक मालिक बना रहे। परन्तु इससे कोई यह न समभे कि सबकी जगम सम्पत्ति भी बिलकुल बराबर बराबर रहे। वह कहता है कि सबकी सब प्रकारकी संपत्ति समान रहना बहुत ही अञ्झा है, पर यह सभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक नागरिक श्रपनी भूमिके मृल्यकी चारगुनी जगम संपत्ति रख सके, श्रधिक नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि श्रफलातूनके काल्पनिक राज्यमें एक श्रोर वह नागरिक रहेगा जिसके अधिकारमें श्रपनी भूमिके सिवा और कोई सपत्ति नहीं है, तो दूसरी श्रोर वह नागरिक रहेगा जिसके पास दूसरोंके हिस्सेके बरा-बर ही अपने भूमिभागके सिवा उसके मृल्यकी चारगुनी पृथक् सपत्ति भी रहेगी। भूमिभागपर श्रधिकार पाये विना कोई भी पुरुष नागरिक न हो सकेगा, किन्तु यदि उसके मुल्यकी चारगुनीसे श्रधिक सपत्ति उसके पास हो जावे तो वह राज्यके खजानेमें समिलित हो जायगी। भूमिभागके मुल्यसे एक गुनी, दोगुनी, तीनगुनी और चारगुनी तक पृथक्-संपत्तिके अस्तित्वके अनुसार लोगोंकी चारश्रेणियाँ होती हैं। इसीके श्रमुसार राज्यसघटनकी रचना बताते समय उसने मताधिकार और उसके उपयोगकी रचना की है। पहले बतला ही चुके हैं कि अफलातून राज्यके सारे जनसमुदायके १२ विभाग करनेको कहता है। प्रत्येक विभाग-के लोग त्रलग त्रलग रहें, पर प्रत्येककी भूमिके दो टुकडे हीं।

उसमें से एक शहरके बीचोंबीच रहे और दूसरा दूर सीमाके पास रहे। ऐसा करनेसे उसका मतलव यह था कि लोग कहीं पर गुट्ट न बना सकें और सबका स्वार्ध सब जगह बॅटा रहे। स्मरण रखनेकी बात है कि इंग्लैंडमें भी किसी समय इसी रीतिका अवलवन किया गया था। नितान्त आधुनिक कालमें अथम पेशवा बालाजी विश्वनाथने भी सरदारोंको जागीर देते समय इस तत्वपर अमल किया था।

प्रत्येक नागरिकके पास भूमि तथा कुछ निजी सपित रहनेकी श्रद्धमित तो श्रफलातूनने दी, पर किसी प्रकारका रोजगार-धधा कर द्रव्य कमानेसे उसने उन्हें मना कर दिया है। इस प्रकारके घंधे करनेसे लोगोंकी मनोवृत्ति अञ्जी न रह सकेगी। इसके अतिरिक्त वह यह भी कहता है कि किसी-के पास सोना चाँदी भी न रहने पाने। हाँ, लेनदेनके लिए सिका अवश्य उनके पास रहे। पर कोई ब्याज न ले। यदि कोई अपना रुपया अन्य किसीको देवे ही तो राज्य उसे वस्तक करवा देनेके लिए जिम्मेदार न होगा। इस प्रकार नागरिक बदि रोजगार-धधेसे दूर रहा, सोना-चाँदी उसके पास न रही, धनको वह ब्याजपर न लगा सका तो उसे द्रव्यलोभ न पैदा होगा। फिर वहू अपने मन और शरीरका चरम विकास करनेके लिए स्वतंत्र रहेगा। धनदौलतका लोभ इस विकास-का परम शत्रु है। उससे कौनसी बुराइयाँ नहीं पैदा होतीं ? धनसे भी कभी सदाचारका मेल हुआ है ? इसलिए राज्यको चाहिये कि वह लोगोंको अधिक मात्रामें धनद्रव्यके पीछे पडने-से रोके। इसी तरह उसका और लोगोंका उद्देश सिद्ध होगा। धनद्रव्यसे व्यक्तिगत श्राचरण विगडता है श्रौर राज्यमें लड़ाई-सगड़े पैदा होते हैं। इससे राज्यकी शान्ति और एकता

नष्ट हो जाती है। जिस शासककी यह इच्छा है कि मेरी प्रजा सदाचरणमें रत रहे श्रीर मेरे राज्यके भीतर शान्ति बनी रहे, उसे कृषिपर ही श्रधिक जोर देना चाहिये। किन्तु खेती भी इतनी ही करनी चाहिये जितनी शारीरिक श्रीर मानसिक श्रावश्यकताओकी पूर्तिके लिए श्रावश्यक है। ऐसे -राज्यमें व्यवस्थापकको बहुत श्रिष्ठिक नियम न बनाने पडेंगे, क्योंकि लोगोके द्रव्यार्जनके उपाय परिमित रहेंगे। इसका श्रर्थं यह नहीं कि वे सौभाग्यशाली न समभे जा सकेंगे। व्यर्थंके भगडोंसे बचना क्या सीमाग्यकी बात नहीं है ? इस प्रकार जो समय मिलेगा, वह निजी मानसिक श्रौर शारीरिक विकासमें लग सकेगा। यहाँ प्रत्येककी निजी भूमि है, गुलाम लोग उसकी खेती बारी कर देते हैं श्रीर उपजका कुछ हिस्सा लगानके बतौर श्रपने खामीको देते हैं, सारे नागरिक एकत्र हो भोजन करते हैं, वे अपने मन और शरीरका परिपूर्ण विकास करनेको स्वतत्र हैं। क्या यह कम सौमाग्यकी बात है? तथापि अफलातून मानता है कि यह व्यवस्था पूर्णांदर्श नहीं है, यह केवल द्वितीय श्रेणीका आदर्श है। परन्तु यदि भली-भॉति विचार किया जाय तो यह आदर्श भी केवल आदर्श ही जान पडता है, उसके व्यवहारमें आनेकी आशा कम है। सपत्तिपर जो बधन लगाये गये है, मर्यादासे अधिक द्रव्यको उनसे लेनेकी जो बात कही गयी है अथवा प्रत्येक नागरिकके भूमिभागके दो दुकड़े करनेकी जो रीति बतायी गयी है, वह कदाचित् किसी मनुष्यको पसद न होगी। श्रफलात्नने भी यह बात स्वीकार की है, परन्तु साथ ही उसने कहा है कि पहले पहल किसी भी आदर्शका विवेचन आदर्श जैसा ही करना चाहिये। व्यवहारके प्रश्नोंके कारण उसमें पहलेसे कादः

छाँद करना ठीक नहीं है। परन्तु इस स्वीकृतिसे इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि 'लॉज'का आदर्श भी केवल आदर्श है, 'रिपिन्लिक'के पूर्णादर्शके समान यह भी इसी कपमें व्यवहारमें नहीं आ सकता। अफलातूनके पद्ममें इतना कहना उचित होगा कि इस व्यवस्थाके मौलिक तत्वोमें कुछ विशेषता अवश्य है, किसी न किसी कपमें कही न कही और कभी न कभी उनपर अमल अवश्य हुआ है।

हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उपरिलिखित व्यवस्थामें एक बडा भारी कलक यह है कि वह गुलामीके स्राधारपर स्थित है। चाहे वे जमीनके किसान वेशधारी नौकर ही क्यों न हीं, वे गुलाम या दास अवश्य हैं। यद्यपि अफलातूनने कहा है कि इन गुलामोंको श्रच्छी तरह रखना चाहिये, इनसे उदारता श्रीर दयाका बर्ताव करना चाहिये, तथापि यह कहना ही पडता है कि इससे कलक दूर नहीं होता, वह केवल सौम्य हो जाता है। फिर जब हम यह ख्याल करते हैं कि निजी लोगोंको नही, बरन् ब्यूहरी लोगोंको, भिन्न भिन्न भाषा-भाषी विदे-शियोंको, गुलाम बनानेके लिए उसने कहा है, तब तो हम गुलामोंके प्रति उसकी उदारता बिलकुल भूल जाते है। उसकी ऐसी समभ ही थी कि विदेशी लोग मानसिक विकासमें यूना= नियोंकी बराबरी नहीं कर सकते, यूनानियों जैसा उनका मान-सिक विकास नही हो सकता। उसके मतका सार यह है कि गुलाम लोग युनानियोंसे एक प्रकारके बिलकुल भिन्न प्रांगी है। आज इस मतको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। जो व्यवस्था गुलामोंके अस्तित्वपर स्थित हो, वह कलंकपूर्ण है। वह श्रादर्शके उद्यासनसे च्युत हो जाती है श्रीर कमसे कम सिद्धान्त रूपमें तो श्राजका 'सभ्य' ससार उसे नहीं ही मान

सकता। वैसे तो प्रत्यच्च व्यवहारमें आज भी खासी गुलामी प्रचलित है और कदाचित् अफलात्नके गुलामोंसे इन गुलाम न कहे जानेवाले गुलामोंकी दशा कई दर्जे बुरी है। फिर भी प्रत्यच्च सिद्धान्तमें आजका सभ्य ससार गुलामीकी प्रधाका समर्थन नहीं करता।

हम ऊपर कह चुके हैं कि अफलातूनके विचारानुसार नागरिकोंको द्रव्यलोभकी छूतसे बचनेके लिए कोई रोजगार-भ्रधा न करना चाहिये। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यमें किसी प्रकारका रोजगार-धंधा चले ही नही। यदि विदेशी लोग वहाँ रोजगार-धधा करें तो बुरी बात नहीं है। 'लाज' में भी एक प्रकारका श्रम-विभाजन है। 'नागरिक लोग' शासनकार्य करें श्रीर अपने शारीरिक तथा मानसिक विका-समें रत रहें, गुलाम खेती करें, और 'विदेशी लोग' रोजगार-धधा करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रन्तमें यहाँ भी लोगों-का एक प्रकारका वर्गीकरण, जातिभेद, श्राही गया, 'रिपन्तिक' के मूलभूत तत्वका प्रतिपादन हो ही गया। यही नहीं, उसने यह भी कहा है कि कोई भी विदेशी एकही रोजगार-धधा करे। इससे प्रतीत होता है कि श्रमविभाजनके तत्वको ही उसने दूसरे रूपसे इस प्रथमें भी प्रतिपादित किया है। श्रागे चलकर उसने ऐसी व्यवस्था बतायी है कि प्रत्येक ग्राममें भी प्रत्येक रोजगार-धधेका एक एक विदेशी पुरुष अवश्य रहे। यही नही, उसने विदेशी व्यापारको भी थोडा बहुत स्थान अवश्य दिया श्रीर यह व्यापार स्वतत्रतासे चलने देनेको कहा है। नतो वहाँ आयात-कर रहे और न निर्यात-कर। हाँ, रंग, मसाले जैसो अनावश्यक विलाससामश्री राज्यमें न त्राने देनी चाहिये और स्वयं राज्यके लिए जो सामग्री त्रावश्यक हो, उसे देशसे बाहर न जाने देना चाहिये। विदेशी लोग राज्यमें रहेंगे, इसलिए उन्हें खाद्य-सामग्री लग्नेगा। यह खाद्य-सामग्री नागरिक लोग उन्हें बेचें, पर उससे धन कमानेके लोगमें वे न पड़ें। छोटे छोटे ब्यापारी रहें, पर वे धन बढ़ानेकी चिन्तामें न लगें। अफलात्नने जिस प्रकार धनपर ब्याज लेनेका निषेध किया है उसी प्रकार चीजें उधार देना भी मना किया है। यदि कोई चाहे तो वह भले ही अपनी जिम्मेदारीपर कर्ज दे, पर राज्य उसे वस्तूल न करवायगा। मैजिस्ट्रेट लोग वस्तुओंकी कीमत नफा आदि निश्चित कर देंगे और वे बदले न जा सकेंगे। सारा लेनदेन खुले बाजारमें होगा। वस्तुओंमें किसी प्रकार-का मिश्रण कर उन्हें बिगाडना द्एडनीय होगा।

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफलातून नागरिकोंको रोजगार-धधेसे, लेनदेनसे, यदि बरी रखना चाहता है तो इसका कारण यह नहीं कि उन्हें वह कुलीन दर्जेका बना रखना चाहता है। उसका मतलब यह है कि वे नीतिपूर्ण, सद्धाचारी, बने रहें। अनावश्यक कपसे द्रव्यके पीछे लगनेसे मनुक्यकी नीति ठीक नहीं रह सकती। कुछ सपत्ति प्रत्येकके लिए आवश्यक है, इसके बिना किसीका काम नहीं चल सकता। पर बिल्कुल धनके पीछे पड जानेसे नैतिक अधोगति प्रारम्भ हुए बिना न रहेगी। अफलात्नके कहनेमें सत्यका बहुत कुछ अश है। जिसे आत्मिक विकास उद्दिष्ट है, उसे द्रव्यके पीछे बहुत न पडना चाहिये। अत्यधिक द्रव्योपार्जन और आत्मिक विकासका मेल कभी नहीं हो सकता। हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्थामें ब्राह्मणोंको जो अधिक द्रव्यार्जनसे दूर रखा था, या चतुराअम-व्यवस्थाके तीसरे और चौथे आअममें द्रव्य-सगतिसे दूर रहनेके लिए कहा था, उसका भी उद्देश्य

वही रहा होगा जो श्रफलातूनके उपरितिखित सिद्धान्तका है. ऐसा स्पष्ट देख पडता है। जो लोग ऐसी रीतियोंसे द्रव्यार्जन करते है जिनसे द्रव्यलोभ बढनेकी सभावना है, वे अपने श्रात्मिक विकासपर ध्योन देंगे, ऐसी सभावना कम है। यह सिद्धान्त सदैव सत्य रहेगा। फिर भी, जैसा ऊपर कह चुके चैं, उसके लिए गुलामीकी प्रथा नितान्त आवश्यक नहीं कही जा सकती। सतोषपूर्ण मनसे श्रम करते हुए द्रव्योपार्जन करना किसी प्रकार हीन दर्जेंका काम नहीं कहा जा सकता। हाँ, व्यापार-धर्धे या रुपयोंका लेनदेन मनुष्यको बिगाडे विना न रहेगा। त्रात्मिक विकासके इच्छुकको इनसे दूर रहना उचिन है। इसीसे ब्राह्मणोंके लिए यह बात वर्ज्य थी श्रीर अफलातूनने भी ऋपने नागरिकोंके लिए इसे वर्ज्य कहा है। समस्त जगत्का श्रतुभव भी यही बताता है। हाँ, कारीगरीके छोटे छोटे धर्घोमें द्रव्यलोभकी अधिक बुराई नहीं पेदा हो सैकती। कदाचित् अफलातूनने भी कहा है कि जिन बर्श्वाको आगे किसी कलाके घघेमें, उदाहरणार्थ, बढईगिसी या शिल्पमें, पडना है उन्हें पहलेसे उसका अभ्यास करना आवश्यक है। सारांश यह है कि जिन घंघोंसे नैतिक अधोगतिका डर अधिक है वे श्रात्मिक विकासके इच्छुक लोगोंको वर्ज्य हे, शेष धर्घो-को वे श्रापना सकते हैं।

श्रव हम गृहज्यवस्थाका विचार करते हे। इस सम्बन्धमें जो पहली बात हमें स्मरण रखनी चाहिये वह यह है कि 'रिपिन्लिक' के समान यहाँ भी खियोंको सब बातोंमें पुरुषोंके बराबर ही बताया है। वे भी सहमोजमें सम्मिलित हो। श्राव- स्थक हो तो पुरुष श्रलग बैठें, ख्रियाँ पास ही श्रलग बैठें। पुरुषों जैसी शिक्षा उन्हें भी मिलनी चाहिये। कसरत, कबायद,

दूर्नामेण्ट श्रादिमें स्त्रियाँ भी भाग लें। समय पडने पर वे युद्धमें भी संमिलित हो सकें, इसलिए सैनिक शिचाका अभ्यास उन्हें भी करना चाहिये। पर अफलात्नने यह नहीं बताया कि उन्हें राज्य-कर्मचारी भी बनना चाहिये या नहीं और निर्वाचनका मताधिकार उन्हें होना चाहिये या नहीं। हाँ, विवाहके सम्बन्धके कर्मचारियोके पद उन्हें देनेके लिए अवश्य कहा है। कह नहीं सकते कि इस बातका विचार भूलके कारण रह गया अथवा उसने उन्हें राजकर्मचारी बनने और निर्वाचनमत देनेके योग्य ही नहीं समका।

श्रफलातुनने विवाह-कार्यपर राज्यके यथेष्ट नियत्रणुकी सलाह दी है। उसका कहना है कि प्रत्येक पुरुषकी एक ही पत्नी होनी चाहिये। विवाहके लिए उसने यह श्रावश्यक बताया है कि तहण श्रीर तहिणयोंमें पहले परस्पर श्रेम पैदा हो। इसके लिए प्रत्येक महीनेमें एक धर्मिक समारभ होना चाहिये। यहाँपर तरुण-तरुणियाँ परस्पर परिचित हो श्रीर उनमें प्रेम-भाव पैदा होवे । विवाहके पहले युवक-युवतियाँ एक दूसरेको वस्त्रविहीन होकर देख लें। श्रीर उसने यह भी सुभाया है कि अपनी तन्दुरुस्तीका पूरा बयान भी वे एक दूसरेले करें। उसने यह प्रतिपादित किया है कि विषम स्वभा-चोके युवक-युवतियामे विवाह होना लाभदायक है। मिश्रणके तत्वका उपयोग उसने यहाँ भी रखा है । गरीबोंके विवाह धनी लोग्गेंसे. उतावले खभावके लोगोंके विवाह शान्त खभावके लोगोंसे होने चाहिये। इस सबमें यह उद्देश होना चाहिये कि विवाह करना तथा लडके-बच्चे पैदा करना समाजहितके लिए श्रावश्यक है श्रीर इसलिए ऐसा करना प्रत्येकका कर्तव्य है। सतित-प्रजननको उत्तेजना देनेके लिए निरीव्तिकाश्रोंकी नियुक्ति

भी उसने सुभायी है। माता-पिताको कुछ विशेष श्रधिकार दिये जायँ और उनका भिन्न भिन्न प्रकारसे, सम्मान किया जाय। जो पेतीस वर्षकी श्रवस्थाके बाद श्रविवाहित बने रहें, उन्हें दएड दिया जाय।

श्रफलातूनने यह भी कहा है कि जिनके श्रधिक लडके हों उनकी सतानकी बृद्धि रोकनी चाहिये। जैसा कि हम ऊपर बता ही चुके है, श्रफलात्नको इस बातकी श्रावश्यकता सदैव मालूम होती रही कि मनुष्य-संख्या तथा नागरिकोंकी सख्या सदैव एकसी बनी रहे। इसके लिए कहीं उत्तेजनकी श्रीर कहीं नियंत्रणकी श्रावश्यकता होगी। बसे श्रच्छे होनेके लिए श्रावश्यक है कि माता-पिता मन श्रीर शरीरसे स्वस्थ रहें। उसने यह भी बताया है कि "पति-पत्नी मा-बापसे श्रलग होकर अपने निजी घरमें रहें, सतित उत्पन्न कर उनका पालन षोषण करें, इस प्रकार पीढी दर-पीढ़ी जीवन-प्रकाश फैलाते इहं श्रीर नियमके श्रनुस्मर देवोंकी उपासनादि करते रहें।" यदि पति पत्नीमें स्वभावोंकी भिन्नताके कारण मेल न रहे श्रीर निरी चिकायें उनमें किसी प्रकार मेल न करा सकें तो विवाह-विच्छेद होना बुरा नहीं । विज्ञ पाठकोंपर यह प्रगट हो ही गया होगा कि विवाह होनेपर पत्नीको लेकर माता-पितासे पितिके श्रलग रहनेकी पद्धति तथा विवाह-विच्छेदकी प्रथा हिन्दुर्श्नोकी मूल रीति और विचारके बिरुद्ध है। हम यहाँपर इसकी भलाई-बुराईका विचार नहीं करना चाहते। यह बात श्रभी हम पाठ-कोंपर ही छोड़ देना चाहते हैं।

अजकल भी फ्रान्स जैसे कुछ देशोंमें इसी बातके लिए दण्ड और
 पारितोषिककी प्रथा चल निकली है ।—लेखक

### तीसरा अध्याय।

#### शासन-व्यवस्था।

अफलात्नके इस काल्पनिक समाजकी शासन व्यवसामें जो पहली बात ध्यानमें रखने लायक है वह यह है कि नियम-विधानकी प्रभुता सर्वोच्च है, उसके ऊपर और किसीका प्रभुत्व नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि उस नियम-विधानके बदलने-का या उसमें कुछ भी परिवर्तन करनेका अधिकार किसीको नहीं है। सारी शासन सस्थाओं को रचना इस नियम-विधानके अनुसार करनी चाहिये। इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार आज-कल प्रत्येक राज्यमें बहुधा कोई न कोई शासन-सस्था ऐसी होती है जो कानूनको बदल सकती है और इस प्रकार जिस-की सत्ता कानूनके भी ऊपर होती है, उस प्रकार अफलात्नके काल्पनिक राज्यमें कोई संस्था नहीं है।

हम पहले एक स्थानपर बतला चुके हैं कि अफलात्नने एक नितान्त नवीन राज्यकी स्थापनाकी कल्पना की है। इस नवीन समाजके लोग भिन्न भिन्न स्थानोसे आये हुए रहेंगे और इस कारण उनके कोई कानून-कायदे न स्हेंगे। इसलिए प्रारममें एक निरकुश शासक तथा तत्वदर्शी व्यवस्थापककी आवश्यकता होगी। ये दोनों मिलकर नियम-विधान बनावेंगे और लोगोंपर ये उसका अमल करेंगे। इस अमलके लिए कभी बलका, और कभी निज आचरणके उदाहरणका उपयोग करना होगा। परन्तु अफलात्न अपने अथके छठवें भागमें यह बताता है कि एक निरकुश शासकके स्थानमें उस समाजके कुछ संस्थापक रहेंगे और व्यवस्थापकसे मिलकर ये सब इस नये

राज्यकी व्यवस्था इत्यादि करेंगे। इस नवीन राज्यके लोग पहले पहल एक दूसरों से , अपरिचित रहेंगे,। इसलिये वे यह न जान सकेंगे कि किसे किसे पदाधिकारी बनाना चाहिये। नियमविधानके हेतु आदि न जाननेके कारण वे स्वय उसके अनुसार ठीक ठीक अमल न कर सकेंगे। इसलिए उन्हें चाहिये कि वे नियमविधानका रक्तक-मडल चुनें। इस रक्तक-मडलके बहुतेरे सदस्य उन्हीं नव समाज संस्थापकोंमें से रहेंगे। इसका काम अन्य मैजिस्ट्रेटोंके चुनावपर देखरेख रखना और उन्हें पदाधिकारी बनानेके पहले उनकी अच्छी जॉच पडताल करना होगा। इतना हो जाने पर यह समभो कि नवीन समाजकी स्थापना हो गयी अब वह राज्य अपने कामको भली भाँति सँमाल सकेगा और अपनो शासन पदितको स्थापी सकर्प दे सकेगा।

सुख्यापित राज्यमें पहले तो लोक-समा रहेगी। प्रत्येक नागरिक इसका सदस्य रहेगा। हम बतला सुके हैं कि प्रत्येक नागरिककी भूमि ही नहीं बरन कुछ, निजी जायदाद भी रहेगी जो भूमिकी कीमतकी चारगुनी तक हो सकेगी। इस निजी जायदादके अनुसार नागरिकोंके चार वर्ग भेद होंगे। लोक समाके अधिवेशनमें प्रथम दो वर्गोंके नागरिकोंका आना अनि-चार्य होगा, पर शेष दो वर्गोंका आना पेन्छिक रहेगा। परन्तु यदि किसी नागरिकके पास शस्त्र न हों और उसने सैनिक शिक्ता न पायी हो, तो वह लोकसभामें समिलित न हो सकेगा। इस नियममें किसी तरहका भेदाभेद न रहेगा। इस लोक-सभाका बहुतेरा काम निर्वाचन सम्बन्धी रहेगा। वह नियम-विधानके रक्तक-मएडलको, विचार समाको तथा भिन्न मिन्न शासकोंको चुनेगी। इसके अतिरिक्त वह सेनाके सेनापतियों-को तथा कुछ स्थानीय पदाधिकारियोंको भी चुनेगी। नियम-विधानके रक्तक-मंडलमें सैंतीस सदस्य रहेगे और वे तीन बारके मत-प्रदान-पद्धतिसे चुने जावेंगे। पहली बार ३०० उम्मेदवार चुने जावेंगे। दूसरी बार इनमेंसे १०० चुने जावेंगे और तीसरी बार इनमेंसे ३७ चुने जावेंगे।

विचार समाका निर्वावन कुछ अधिक पेंचीदा है। इसमें ३६० सदस्य रहेंगे और ऊपर बताये चार वर्गीमेसे प्रत्येक चर्गके नब्बे नब्बे प्रतिनिधि रहेंगे। पहले पहल लोक-सभा द्वारा उम्मेदवारोंका चुनाव करना होगा। यह स्पष्ट ही है कि यहाँ किसी व्यक्ति या गुट्टके द्वारा नामजद करनेका चलन न रहेगा। भिन्न भिन्न वर्गके उम्मेदवार भिन्न भिन्न रीतिसे चुने जावेंगे। प्रत्येक वर्गके नागरिकोंका यह काम होगा कि वे प्रथम दो वर्गोंके उम्मेदवारोंको चुननेमें भाग लें। यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें दण्ड मिलेगा। तीसरे वर्गके उम्मेदवारोंको चुननेमे प्रथम तीन वर्गके नागरिकोंको श्रवश्य भाग लेना होगा, पर चौथे वर्गके नागरिक भले ही इनके निर्वाचन-कार्यमें भाग न लें। चौथे वर्गके उम्मेदवारोंको चुननेमें प्रथम दो वर्गोंके लोगोंको अवश्य भाग लेना होगा, पर शेष दो वर्गके लोग चाहें तो उसमे भाग न लें। इस प्रकार प्रत्येक वर्गके उम्मेद-वारोंको चुन लेनेपर उन्हींमेंसे दूसरा चुनाव होगा। इस बार प्रत्येक नागरिकको चुनावमें भाग लेना होगा श्रीर उन उम्मेद-बारोंमेसे प्रत्येक वर्गके केवल १=० लोग चुनने होगे। तीसरी बार प्रत्येक वर्गके इन १=० लोगोंमेंसे चिट्ठी डाल कर ६० लोग चुने जावेंगे 🚅 इस प्रकार चार वर्गोंके कुल ३६० सदस्योंका विचार सभाके लिये चुनाव होगा।

यह स्पष्ट ही है कि इस निर्वाचन-कार्यमें प्रथम दो वर्गोंका श्रधिक प्रभाव रहेगा । तथापि यह भी मानना होगा कि चाहें तो प्रथम उम्मेदवारोंको चुननेमें सारे नागरिक भाग ले सकते हैं। दूसरे चुनावमें सबको भाग लेना श्रनिवार्य है। तीसरी बार समता स्थापित करनेके लिए चिट्टियों द्वारा चुनाव बताया है। इस प्रकार दो निर्वाचन पद्धतियोंका इसमें समिश्रण है। इसमें सार्वलौकिक मताधिकार तो है ही, पर लोकवर्गमुलक मताधिकार भी है। लोकतत्रात्मक चुनावके साथ साथ कुलीन-तंत्रात्मक चुनाव भी है। कुलीनवर्गोंके प्रभावका कारण यह है कि निर्वाचनादि कार्य वर्गके महत्वके श्रनुसार होने चाहिये। श्रफलातूनके मतानुसार वास्तविक समता इसीमें है, इसी प्रकारकी समता न्याय्य है, इसीसे राज्यमें मेल और स्थायित्व हो सकते हैं। क्योंकि जहाँके नागरिक यह सोचते रहें कि योग्यताके श्रतुसार श्रधिकार नहीं मिलते वहाँ शान्तिकी 'स्थापना होना कठिन है। तथापि शान्तिके लिए यह भी श्रावश्यक है कि लोगोंको परस्परमें बहुत अधिक भेद न जान पड़े। इसीलिये चिट्ठी डालकर चुननेकी पद्धतिमें सार्वदेशीय समता सापित कर दी गयी है।

श्रफलात्नके समताके तत्वकी कुछ श्रालोचना करना श्रावश्यक है। यह कहता है कि योग्यताके अनुसार श्रधिकार श्राप्त होना ही वास्तविक समता है, श्रीर यह योग्यता धनपर श्रयलवित देख पडती है। परन्तु प्रश्न हो सकता है कि क्या धनके श्रनुसार योग्यता भी श्रा जाती है। क्या निरक्तर भट्टा-चार्य श्रथवा दुर्गुणुभाग्रहार लक्ष्मीपित नही होते? क्या ऐसे लोगोको श्रधिक श्रधिकार प्राप्त होना वाञ्छित है? यदि यह मान भी लिया कि श्रधिक योग्य लोगोको श्रधिक श्रधिकार प्राप्त होने चाहिये, तौ भी यह तो नही मान सकते कि अधिक धनसे
अधिक योग्यता भी आ ही जाती है। धन और योग्यताका कोई
अक्षागी सम्बन्ध नही है। धनके अनुसार समाजमें राजकीय
अधिकार प्राप्त होना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसमें
शिचाका महत्व तो है ही नहीं, पर मनुष्यत्वका भी मान नहीं
है। वस्तुओंका मृख्य वस्तुओंकी अधिकता या कभी तथा महूँ।
पर अवलवित रहता है। इस प्रकार लोग धनी या गरींब हो
सकते हैं। इसलिए यह तत्व कि धनके अनुसार मनुष्यको
राजकीय अधिकार मिलें, कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता।
वास्तविक राजकीय समता इसीमें है कि लोग किसी बातमें
बराबर रहें या न रहें, पर सबके राजकीय अधिकार और
कानूनकी दृष्टमें सबकी स्थित समान रहे। लोगोंकी समताकी
जाँच और किसी प्रकार नहीं हो सकती। मनुष्य होनेके कारण
ही सब मनुष्य समान होने चाहिये—समताका मुख्याधार
मनुष्यत्व ही है।

भिन्न भिन्न प्रकारके चुनावके सिवा लोकसभाके हाथमें श्रीर तीन काम है। यदि कोई मजुष्य राज्यके विरुद्ध कोई अपराध करे, तो उसपर वह विचार करेगी। यदि नियमिवधानमें कभी किसी परिवर्तनकी श्रावश्यकता हो तो उसकी श्राज्यकि इसके लिए श्रावश्यक होगी। विदेशियोंको राज्यमें बीस वर्षसे श्रीवक रहनेकी परवानगी देनेका श्रीवकार भी उसे रहेगा। परन्तु रोजमर्राके कामोंके विचारोंका कार्य उसके हाथमें न रहेगा श्रीर यह स्पष्ट ही है कि ऐसी बडी सभासे ऐसा कार्य नहीं हो सकता। प्रति वर्ष चुनी जाने वाली विचारसभाके हाथमें यह कार्य रहेगा। इस सभाके १२ भाग किये जावेंगे श्रीर प्रतिमास इसका एक भाग शासन-कार्यकी देख-

रेख करेगा। ये ही भाग विदेशियों श्रीर नागरिकोंसे सलाह-मशिवरा करेंगे श्रीर ,उनका कहना सुतेंगे तथा ये ही लोक-सभाके साधारण श्रीर विशेष श्रधिवेशन करावेंगे। परन्तु ये श्रपना कार्य शासक-मण्डलके सदस्योंकी श्रतुमित लेकर किया करेंगे।

शासक मण्डलके सदस्यों यानी मेजिस्ट्रेटोंकी सख्या संतीस
रहेगी। ये ही नियम विधानके रच्नक होंगे और अपने पद्पर
बीस वर्षतक बने रहेंगे। पचास वर्षकी अवस्थामें ही कोई
इस पद्पर आरूढ हो सकेगा और सत्तर वर्षकी अवस्थाके
बाद उससे उसे दूर होना होगा। इनमेंसे एक व्यक्ति सबांका
प्रधान होगा और उसके हाथमें शिक्ताका समस्त कार्य रहेगा
यानी वह शिक्तामत्रीका काम करेगा। वह अपने पद्पर केवल पाँच
वर्ष रहेगा। यह स्पष्ट ही है कि उसका पद अत्यन्त महत्वका
है और इस कारण वह ऐसा पुरुष रहेगा जो राज्यमें सर्वश्रेष्ठ
हो। अफलात्नके इस कारणिनक समाजका मुख्याधार उसकी
शिक्तापद्रति है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्य राज्यके सर्वश्रेष्ठ
पुरुषके हाथमें होना आवश्यक और स्वाभाविक है।

अब हम अफलातूनके इस काल्पनिक राज्यकी न्यायव्यव-ध्याका वर्णन करेंगे। न्यायव्यवस्थाके लिए पहले सारे मामलोके दो भाग किये गये है: (१) खानगी मामले और (२) सार्व-जनीन मामले। खानगी मामलोकी तीन श्रेणियाँ और न्याया-लय बताये हैं। पहले, आसपासके लांगो और मित्रोंकी पंचा-यत है। यह योग्यतम न्यायालय है, क्योंकि इसे मामलेकी सारी बातें भलीमाँति मालूम रहती है। इसके ऊपर राज्यके बारह विषयविभागकी अलग अलग अदालतें है। इसके स्यायाधीश चिट्ठी द्वारा चुने जाने चाहिये। इस प्रकार इसमें लोकनियत्रण्का तत्व समिलित है। इससे सब लोगोंको यह मालूम होता रहेगा कि हम भी राज्यमें 'कोई' हैं। तीसरे दर्जें-की अदालतमें कुछ चुने हुए न्यायाधीश रहेंगे जिन्हें प्रतिवर्ष मैजिस्ट्रेंट लोग चुना करेंगे। इस न्यायालयके कामको सबलोग देख सकेंगे, प्रत्येक न्यायाधीश अपना मत खुले तौरसे देगा। सारे मैजिस्ट्रेंटोंको न्याय-विचारके समय उपस्थित होना होगा। सार्वजनीन सक्ष्पके मामले लोकसभाके हाथमे रहेंगे। राज्यके विरुद्धका अपराध सारे लोगोंके विरुद्ध ही है, इस लिए समस्त लोगोंको ही उसपर विचार करना चाहिये। उस मामलेकी जॉच-पडताल तीन मुख्य मैजिस्ट्रेंट करेंगे, पर न्याय-विचारका समस्त कार्य लोकसभाके हाथमें रहेगा।

इस छोटेसे राज्यमें स्थानीय अधिकारियोंकी विशेष आव-श्यकता नहीं देख पडती। यहाँ नगर निरीक्तक तथा बाजार-निरीक्तक अवश्य हैं। देहातके प्रत्येक भागके लिए देहाती निरीक्तक भी रहेंगे। इनकी सख्या पाँच रहेगी, वे अपने अपने भागसे चुने जावेंगे और अपने पदपर दो सालतक रहेंगे। इन-का कुछ कार्य तो शासनसम्बन्धी और कुछ कार्य न्याय-सम्बन्धी रहेगा। ये लोग अपने अपने लिए बारह वारह तरुण् साथी चुन लेंगे। इन्हें शिक्ता देनेका कार्य निरीक्तकोंके ही जिम्मे रहेगा। ये निरीक्तक एक ही स्थानमें बधे न रहेंगे। प्रत्येक पच-निरीक्तकदल अपने पदकातमे दो बार समस्त राज्यका, बायेंसे दायें और दायेंसे बायें, दौरा करेगा। इस समय निरीक्तकोंके साथ उनके साथी भी रहेंगे और राज्य-स्थितिका ज्ञान प्राप्त करेंगे। राज्यकी रक्ताके लिए यदि कोई खदक बनाने हों, सडकें बनानी हों, पानीका ठीक ठीक प्रबध करना हो, या सिंचाईकी ब्यवस्था करनी हो, तो इन समस्त कार्योंके लिए मज़दूरोंका प्रवध करना इन निरीक्षकोंका काम होगा। नगर-निरीक्षक तीन रहेंगे। वे प्रथम वर्गसे चुने जावेंगे, श्रीर पाँच बाजार निरीक्षक प्रथम दो वर्गोंसे चुने जावेंगे। परन्तु किसी भी नागरिकको किसीका भी नाम उम्मेद्वारके लिए सुक्तानेका श्रिधकार रहेगा। फिर, जितने पदाधिकारी चुनने हों उनके दुगने लोग इन उम्मेद्वारोंमेंसे चुने जावेंगे श्रीर उनके चुनावमें सब नागरिकोंको भाग लेना होगा। श्रावश्यक संख्याका श्रान्तिम चुनाव चिट्ठी द्वारा होगा। नगर-निरीक्षकोंके हाथमें नगरकी इमारतों, सडकों, पानी श्रादिको देख-भाल रहेगी। बाजार-निरीक्षकोंके हाथमें बाजारकी इमारतों श्रीर कामोंकी देखभाल रहेगी। दोनों प्रकारके निरीक्षकोंके हाथमें कुछ न्याय विचारका भी कार्य रहेगा।

इस शासन-व्यवश्वाकी मुख्य बातें श्राथेन्ससे ली गयी हैं। परन्तु सामाजिक सम्बन्धादि स्पार्टासे लिये गये हैं। इस प्रकार इस राज्यकी रचना श्राथेन्स श्रीर स्पार्टाकी बातोंका बहुत कुछ मिश्रण है। सारांश यह है कि श्रफलात् ने इसमें हो भिन्न भिन्न प्रकारकी समाज-व्यावश्वाश्रोंका समेलन करनेका प्रयत्न किया है।

अफलात्नकी बतायी शासन व्यवस्थाका वर्णन हम सक्तेपमें कर खुके। साथ ही, स्थान स्थानपर थोडी बहुत आलोचना भी कर खुके हैं। परन्तु अब हम कुछ विशेष विस्तारसे उसकी आलोचना करना चाहते हैं। इस व्यवस्थामें एक लोकसभा, एक निर्वाचित विचार-सभा और मैजिस्ट्रेटोंका मण्डल है, सैनिक अधिकारी है, न्यायालय हैं और स्थानीय अधिकारी भी हैं। लोकसभाकी रचना वर्ण-भेदके आधारपर की गयीं है। इस वर्णोंके लोगोंको सभाओं में सबैव उपस्थित होना आवश्यक

है, कुछ वर्गोंके लोगोंको उपस्थित होना या न होना, कभी कभी, उनकी इञ्छापर निर्भंद है। विचारसभाके बारह भाग हैं। अत्येक भाग एक एक महीना अधिकाराकढ रहता है। इस सभाके निर्वाचनमें धनकी प्रतिष्ठा तथा लोकमतको श्रीर खतंत्र चुनाव तथा चिट्टी द्वारा चुनावको स्थान मिला है। मैजिस्ट्रेट लोगोंका चुनाव सर्वनागरिकोंके हाथमें है श्रीर वे सब नागरि-कोंमेंसे विना किसी भेदके चुने जा सकते है। परन्तु सैनिक अधिकारियोंका चुनाव कुछ तो नामजद करनेसे और कुछ लोकनिर्वाचनसे बताया गया है। न्यायालयोंकी रचनामें कुछ तो लोकमत श्रीर कुछ विश्वताका भी मान है। नगर तथा बाजारके निरीचकोके खनावमें सब लोग भाग ले सकते हैं. यचिप वे समस्त समाजसे स्वतत्रतापूर्वक नही चुने जाते। इस प्रकार इस व्यवस्थामें उच वर्गोंकी बुद्धिका विशेष उपयोग है. साथ ही. लोकमतकी खतत्रताका भरपूर मान भी है-प्रत्येक नागरिक चाहे तो श्रपने मलाधिकारका उपयोग कर सकता है। इसमें एक मुख्य कठिनाई यह है कि धनी लोगोंको बुक्सिमान भी मान लिया है। इस दोषका विचार छोड दें तो यह स्रोकार करना होगा कि यह व्यवस्था वर्णन सुसगत, परिपूर्ण श्रीर सारी छोटी मोटी बातें लिखकर सावधानीसे किया गया है। इसमें मिश्रणके तत्वका इतना उपयोग हुआ है कि हम बता नहीं सकते कि इसे कौनसा तत्र कहा जाय? न तो यह कलीनतत्र है और न लोकतत्र ही।

परन्तु अरस्त्ने इस व्यवस्थापर अनेक आत्तेप किये हैं। बहु कहता है कि इसकी रचना इस तत्वपर की गयी है कि सोकतत्र तथा निरक्षशतक्षके समिश्रणसे अञ्झी शासन-व्यव-स्था उत्पन्न हो सकती है, पर वास्तवमें यह कोई अञ्झी व्यवस्था नहीं है। इसरे, केवल दो प्रकारके तत्रोंकी अपेचा अनेक प्रकारके तत्रोंका समिश्रण वेहतर होता है। तीसरे, इस-में एकतत्रका कोई भाग नहीं है-इसमें वास्तवमें केवल दो तर्रोका, कुलीनतत्र तथा लोकतत्रका, समिश्रण है श्रीर उसमें पहलेका भाग श्रधिक है। श्ररस्तुके सभी श्रान्नेप पूर्णतः **डीक नहीं कहे जा सकते। अफलातूनकी मशा केवल यह थी कि** एकतत्र तथा लोकतत्रके गुणोंका समिश्रण किया जाय। एक-तत्रका गुण है बुद्धिमत्ताका शासन श्रीर लोकतत्रका गुण है लोकनियत्रण । श्रफलातूनने एकतंत्रके स्थानमें कतिपय लोगोंके शासनको स्थापित कर दिया है। इस प्रकार अरस्तूके कहनेके श्रनुसार, श्रफलातूनने श्रपनी व्यवस्थामें दोसे श्रधिक तत्रोंका समिश्रण कर दिया है। इसमें बुद्धि-प्रधान पुरुषोंके शासनका तथा लोकनियत्रणका समिश्रण है। ये ही दो तत्व उपयोगी हैं श्रीर इन्हींका समिश्रण हो सकता है। इतना प्रत्युत्तर देनेपर भी हमें खीकार करना होगा कि अरस्तूके कहनेमे भी कुछ सार श्रवश्य है। साधारण श्रर्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो इसमें एक-तत्रका कुछ भी भाग नही है। इसी प्रकार, साधारण अर्थकी दृष्टिसे सकुचित कुलीनतत्रका भाग इसमें अवश्य अधिक है। अफलातूनके बताये सिद्धान्त व्यवहारमें क्रीक नहीं उतरते। धन और बुद्धिका कोई प्रत्यत्त सम्बन्ध नही है। बुद्धि-प्रधान पुरुषोंके शासनके स्थानमें वास्तवमें उसने धनिक लोगोंके शासनकी स्थापना कर दी है। यह हमें स्मरण रखना चाहिये कि प्रायः सभी कही धनी लोग संख्यामें थोडे होते है श्रीर गरीब श्रधिक। इसलिए हम यह कह सकते है कि अफला--तूनकी शासन-व्यवस्था थोडेसे लोगोंकी ही शासन व्यवस्था है। श्रीर ऊपरसे शान यह है कि धनी लोगोंको समामें उपस्थित होना ही चाहिये, गरीब लोग भले ही उपस्थित न रहें। निरी-ज्ञक उद्यवर्गके लोग सहेंगे। विचार-सभाके चुनावमें धनका मान अधिक है। इस प्रकार वह लोकतत्र बहुत कम और कुलीनतत्र बहुत अधिक है, और कुलीनतत्रका वास्तविक अर्थ है धनिकतन्न, न कि बुद्धितत्र। फिर, हमें यह न भूलना चाहिये कि लोकसभाकी सत्ता बहुत परिमित है। प्रश्न हो सकता दे कि क्या जनताका समिलित मत किसी कामका नही होता ? क्या वह किसी बातका निर्णय नहीं कर सकती? फिर, यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि विचारसभाके चुनावमें लोगोको जो श्रधिकार दिया गया है वह उनकी निर्णय-शक्तिके मानके कारण नहीं किन्तु लौकिक असतीप दूर करनेके लिए हैं। कोई शासन-व्यवस्था प्रारममें चाहे किन्ही भावोंसे प्रेरित होकर क्यों न की गयी हो, अन्तमें उसका दारमदार उसकी शासन-सस्थाओंपर ही अवलवित रहता है। यह सिद्धान्त यदि ठीक है तो हमें कहना होगा कि अफलातूनकी इस शासनव्यव-श्थाके भिन्न भिन्न भागोंके बोच कोई अगांगी सम्बन्ध नहीं है। वह केवल निर्जीव लोकनियत्रणका तथा सजीव कुलोनतत्रका बेतुका जोड है। यही इसका मुख्य दोष है।

अफलातून अपने अथके बारहवें भागमें फिरसे 'रिप-ब्लिक' में बतायी व्यवस्थाकी श्रोर भुक पड़ा है। परन्तु वह इस प्रथका ग्रलग भागसा जान पडता है। इसलिए हम उस-का यहाँ विचार न करेंगे। 'रिपब्लिक' के विवेचनमें उसका यथेष्ट वर्णन आ चुका है, इसलिए भी उसके वर्णनकी आवश्य-

कता अब नहीं है।

# चौथा अध्याय ।

### नियमविधान-मीमांसा।

श्रफलातूनके नियमविधानके सम्बन्धमें कुछ बातें हम प्रहले ही लिख चुके हैं। उसके इतिहासका वर्णन यहाँ अना-घश्यक है। तथापि यह कहना आवश्यक है कि अथकारने स्वकालीन राज्योंके नियमविधानका यथेर अभ्यास किया था। इसी प्रन्थमें पहले पहल नियमविधानकी शास्त्रीय मीमांसाका प्रयत्न युनानमें किया गया था। इसमें कानूनकी श्रात्मा भरपूर भरी है श्रीर श्रनेक छोटी मोटी बातें दी गयी हैं। परन्तु कानू-नके श्राधुनिक श्रर्थकी दृष्टिसे उसमे कानूनका बुद्धिमूलक विचार नहीं है और न गहरे अध्ययनकी छाया ही उसमें देख पड़ती है। अफलात्नके कानूनका खरूप बहुतसा नीतिशास्त्र सा श्रीर बहुतसा धर्मशास्त्रसा है। श्राजकलके कानूनदा उसे कानून माननेमें हिचकेंगे। नीति श्रीर कानून अश्रवा कानून श्रीर धर्ममें बहुत कम भेद देख पडता है। उसके नियमविधा-नमें कई ऐसे तत्व श्रा गये हैं जो केवल नीतिशास्त्रमें या नीति-मुलक धर्मशास्त्रमें आ सकते हैं। परन्तु यह दोष केवल अफ त्तात्नके ही प्रन्थमें नहीं है। वह यूनानके समस्त प्रन्थकारोंमें देख पडता है। सर्वसामान्य सामाजिक व्यवहार और कानू-नके नियन्त्र एके व्यवहारका भेदाभेद वहाँ नही देख पडता। अदालतोंमें भी कान्नुनी कारणोंके सिवा अन्य कारण भी पेश किये जा सकते थे और कानूनके ग्रन्थोंमें कानूनके सिचा श्रन्य बातोंके विचारका भी समावेश है। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि प्राचीनकालमें सब ही देशों में ऐसी ही दशा थी।

हमारे भारतकी स्वृतियाँ एक दक्षिसे नियम-विधान ही हैं और उनमें धर्म, नीति, श्राद्दि सबका समावेश है।

हम पहले बतला चुके हैं कि अफलातूनने अपने प्रत्येक कायदेसे उसके कारणोंका विवेचन करने वाली भूमिका भी जोड़ दी है। पर कई स्थानोंमें कानून और भूमिका एक दूसरेमें इतनी मिल घुल गयी हैं कि उन्हें पृथक् करका कठिन काम है। हॉ, जहॉं कहीं वे पृथक् देख पडते है वहाँ भूमिकामें कानूनके पालनका नैतिक आधार बताया गया है। हमने अभी जो बात बतायी है उसे अफलातूनके अपराध, दएड आदिके तत्वोंका विचार करते समय ध्यानमें रखना चाहिये।

प्रत्येक सुब्यवस्थित समाजमें लोगोंके कुछ श्रधिकार श्रौर कर्तव्य होते हैं। जो इन श्रधिकारों या कर्तव्योंका उल्लघन करता है, वह समाजका अपराधी समभाँ जाता है। अपराधीका श्रपराध बाहरी बार्तोसे सम्बन्ध रखता है श्रीर कानून उसी-पर ध्यान देता है। न्यायाधीश विचार करते समय उसी बात-**्पर ध्यान देजा है. वह अपराधीकी नैतिक अवस्थाका विचार** नहीं करता। उसे यह देखना है कि अपराध हुआ या नहीं, उसके लिए काफी सबृत है या नहीं, यदि अपराध हुआ है तो कितने दर्जे तक, और इस अपराधके लिए 'स्या उचित दगड होगा ताकि वह फिरसे न हो। माना कि न्यायाधीशको इस-पर भी ध्यान देना होगा कि उक्त श्रपराध जान बूमकर किया गया या श्रनजानमें हुआ। क्योंकि सोच समभ कर किया हुम्रा र्त्रपराध श्रनजानमें किये हुए अपराधसे भिन्न होता है। इसिलए उसे इस बातका भी विचार करना होगा कि अपराध किस परिश्वितिमें किया गया श्रीर क्या उस परिश्वितिसे अपराधका स्वरूप सौम्य या भयकर होता है। परन्तु यह इस बातका विचार नहीं करता कि किस मूल प्रेरणासे प्रेरित होकर अपराधीने श्रफ्राध किया या श्रपराधीकी मानसिक दशा क्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वन्न हुए विना कोई किसीके मनकी श्रसली बात नहीं जान सकता। कभी कभी तो स्वय श्रपराधी नहीं बतला सकता कि मैंने किस हेतुसे प्रेरित होकर यह श्रपराध किया है।

परन्तु श्रफलातूनको ये सिद्धान्त मान्य नहीं है। साधा-रणतः राज्य यह देखता है कि कौनसा अपराध हुआ और कहॉतक हुआ। यह नियम-विधान बाह्य लक्ष्णोंको देख कर चिकित्सा करनेके समान ही है। इससे वास्तविक रोग नहीं दूर होगा। राज्यको चाहिये कि वह इसके परेका, बाह्य लच्चणोंके परेका, बानी बाह्य कार्योंके परेका, विचार करे—वह उस अप-राधींकी मानसिक रचनामर ध्यान दे। इस मानसिक बुराईको दूर करनेका काम मामृली दएड दे देनेसे न होगा। उसकी खिकित्साके लिए श्राध्यात्मिक उपायोका उपयोग करना होगा। कानूनको चाहिये कि वह जालिम हाकिम-न बने, वह पितृप्रेमका काम करे। दगड़की धमकी देकर बैठ जानेसे उसका काम समाप्त नही ।होता-उसका काम है कि नागरि-कोंको प्रतिदिन सुधारनेका काम करे। इसपर कोई कहेगां कि यह तो कानूनका नही वरन् शिलाका काम है। इसपर श्रफलातूनका उत्तर है कि कानूनके शासन और शिक्तणमें भेद ही क्या है ? दएडका वास्तविक हेतु सुधार ही है, इस-लिए उसका हमारे मनपर ऐसा परिणाम होना चाहिये ताकि हमारा शील सुधर जावे। यह स्पष्ट ही है कि इसी कारण उसने प्रत्येक कानूनके साथ भूमिका जोडनेकी प्रथाका प्रति-पादन किया है। उनके द्वारा लोग समभ सकेंगे कि हमें कातू- नका पालन क्यों करना चाहिये। दएडका भी यही हेत होता है। अब पाठक समभू गये होंगे कि इस विचार-दृष्टिसे श्रफ-लातूनकी नियम विधान-मीमांसा प्रचलित नियमविधान मीमां-सासे भिन्न हो जाती है। अफलातूनके विचारमें अपराधीका श्रपराध करना श्रनिवार्य है क्योंकि उसकी मानसिक दशा रुग्ण हो गयी है—अपराध रुग्ण दशाका श्रवश्यभावी बाह्य परिणाम है, वह उसे टाल नहीं सकता। इसलिए यदि अप-राधको रोकना है तो मानसिक दशाका सुधार करना चाहिए। प्रचलित नियम-विवानमें अपराधीकी मानसिक दशाका विचार बहुत कम है, वह यह नहीं सोचता कि अपराधीकी मानसिक दशा रुग्ण है या भ्लीचगी है। वह यही देखता है कि श्रपराध हुआ या नहीं, यदि हुआ है तो कहॉतक और उस अपराधको रोकनेके लिए किस दण्डकी आवश्यकृता है। हेत्, परिस्थिति श्रा द बातें गौण है, कार्य प्रधान है। यदि श्रपराथ हुआ है तो द्राड देना ही होगा। अफलात्न कहत्स है कि नहीं, ऐसा करनेसे रोग दूर न होगा। राज्यका काम है कि रोगको सदाके लिए दूर कर दे, बाह्य लच्चणोंके लिए दएड दे देने मात्रसे उसका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता।

इंसी सिद्धान्तप्र श्रफलात्न एक दूसरी दृष्टिसे विचार करता है। वह कहता है कि सारे मनुष्य सुबके इच्छुक है, कोई भी मनुष्य जान बूक्त कर दु ख नहीं लेगा चाहता। श्रीर सुब है ही क्या? सुब है सदाचार, धर्ममूलक श्राचरण, न्याय म्दुराचरण है दु ख, कष्ट, श्रन्याय, श्रधर्म। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य श्रानिञ्छापूर्वक दुराचरण करता है और कष्ट, दु ख, सहता है। दुराचरणसे केवल शारीरिक कष्ट नहीं होते—वह तो वास्तवमें श्रात्मिक अधोगति है। वह श्रात्माका समते ल बिगड जानेसे होती है, उसमें शुद्ध बुद्धि श्रौर सात्विक श्रानन्द्पर तामस विकारोंकी विजय देख पडती है। यह कोई नहीं कह सकता कि कोई मनुष्य जान बूक्त कर इस कष्टकारक स्थितिमें पडना चाहेगा। यह भी मानना श्रश्यय है कि यदि किसीका इस स्थितिसे उद्धार किया जावे तो वह ऐसा न करने देगा, वह उद्धारकारक द्गड-को सहनेके लिए श्रनुचत होगा। यह स्पष्ट है कि द्गडदाता शासक उस श्रपराधीका सच्चा उद्धारकर्ता है। वह हानि पहुँचे हुए पुरुषके अधिकारोंका प्रतिष्ठाता ही नहीं, वह प्रच-लित व्यवस्थाका रचक ही नहीं, किन्तु उस श्रपराधीको उबा-रने वाला भी है।

तथापि श्रफलात्नका यह कहना नहीं है कि श्रपराधके लिए श्रपराधी उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। यदि अपराधकी प्रवृत्ति आनु विश्विक हो या समाजकी बुराईके ही कारण हो तो फिर श्रपराधीको स्थपने कार्यके लिए उत्तरदायी समन्भना ठोक न होगा। फिर तो न्यायालयोंकी कोई श्रावश्यकता न होगी। पर, जैसा हम देख चुके हैं, अफलात्नकी सामाजिक व्यवस्थामें न्यायालय हैं श्रीर नियमविधान भी हैं। इतना ही नहीं, वह स्वेच्छामूलक श्रीर श्रनिच्छामूलक श्रपराधोंका भेदाभेद भी करता है। वह यह नहीं मानता कि श्रपराध-प्रवृत्ति वशानुवश चलती है। वह स्पष्ट कहता है कि उससे बालक बचा रह सकता है। वह मानता है कि समाजका व्यक्तिपर यथेष्ट परिणाम होता है, वह स्वीकार करता है कि बुरे राज्यके नागरिक बुरे ही हागे। परन्तु वह यही कहता है कि अपराध श्रपराध ही है, वह घृणात्मक कार्य है, उससे श्रपराधीका दर्जा समाजमें गिर जाता है श्रीर उसकी मानसिक श्रधोगित होती

है। अफलात्नने जो कहा है कि अपराध अनिच्छापूर्वक होते हैं, उसका यह श्रर्थ नहीं कि वह उसपर ढ़ाई हुई बाह्य श्रापित है। श्रपराध होनेसे तो वास्तवमें यही सिद्ध होता है कि अप-राधीकी श्रात्माका पतन हो चुका है। और यह स्पष्ट है कि स्रतन्त्र बुद्धिका कोई भी मनुष्य अपनी ऐसी अधोगति कर लेना न चाहेगा। सारांशमें अफलातूनका कहना है कि मर्-ष्यका मन वास्तवमें स्वच्छ होता है, पर उसमें जब बुराई घुस जाती है तब वह बिगड जाता है श्रीर अपराध करने लगता है। खतत्र बुद्धिसे अपराधका कार्य न होगा। मन जब परतन्त्र हो जाता है, तब ही उसमें बुराई घुस सकती है और उससे अपराधके कार्य बन पडते हैं। जब उसपर काम-क्रोध विजय पा जाते है, तब ही वह बुराइयोंका घर वन जाता है। बुरे राज्यमें कामकोधकी विजय सरल हो जाती है। इसंलिए राज्यका कर्तव्य है कि वह इन शबुश्रोंको पराजित करे श्रीर मनुष्यकी ग्रुद्ध बुद्धिको स्वतन्त्र कर दे। यह कार्य उचित शिक्ताके द्वारा सपन्न हो सकता है। राज्यका काम है कि वह अपने नागरिकोंको उचित शिक्षा दे, उनमें अच्छी आदतें पैदा करे, अपने कानूनों, अदालतों श्रीर मुसिफोंके द्वारा उन्हें भले रास्तेपर ले जावे श्लीर बुरी बातोंसे बचावे। राज्य श्रपरा-धियोंको दएड देकर उन्हें बुरे बलिष्ठ विकारोंसे बचा सकता है, उन्हें उचित भोजन श्रीर शिक्तण देकर उनकी कुपवृत्तिको रोक सकता है और उनकी बुद्धिको खतत्रता प्रदान कर सकता है। जब के सारे उपाय निरुपयोगी हो जावे, जब कुप्रवृत्तिका सुधार होना अशक्य हो जाने, तब अपराधीको प्राण-द्राड देनेके सिवा श्रीर उपाय नहीं। तब तो "उसका न जीना ही भला है। श्रीर इससे राज्यको दो लाभ होंगे। उसके उदाहरण- से डर कर लोग श्रपराधोंसे दूर रहनेका प्रयत्न करेंगे श्रीर राज्य ऐसे बुरे लोगोंसे मुक्त हो जावेगा।"

इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि श्रफलातूनने समाजको उसकी बुराईके लिए उतरदायी समका है और वह कहता है कि इस बुराईको दूर करनेका काम समाजका है। पर, जैसे कई बार पहले कह चुके है, वह व्यक्तिको भी अपने कार्योंके तिए उत्तरदायी समभता है। व्यक्तिके बुरे विकारोके कारण ही अपराध होते हैं। यदि यह भी मान लिया कि उस समय बुद्धि परतत्र हो जाती है तब भी किसी न किसी कारणसे वह श्रपने कार्योंके लिए उत्तरदायी है। परन्तु श्रफलातून यह नहीं बताता कि वह 'कोई न कोई कारए' कीनसा है। उसकी नियम-विधान-मीमांसामें यह बडा भारी दोष रह गया है। प्रकार वह कहता है कि श्रुनैञ्ज्जिक श्रपराधका सिद्धान्त नियम विधान-न्यायालय न्यायाधीश-दण्ड त्रादिके श्रस्तित्वसे अस-गत नहीं है। उसी श्राधारपर उसने मृत्युदराड भी स्थित किया है। इतना ही नहीं, अनिच्छापूर्वक कार्य और इच्छा-पूर्वक कार्यके भेदाभेदसे भी वह इस सिद्धान्तको सुसगत बताता है। इसके लिए वह अपराध और हानि नामक दो भेद करता है। अपराधमें कुछ हेतु और प्रवृत्तिका अस्तित्व होता है। इसलिए उससे ग्रात्माकी श्रघोगतिका निदर्शन होता है श्रौर इसलिए वह कार्य श्रानिच्छापूर्वक होता है। हानि बाहरी बातोंसे सम्बन्ध रखती है। वह कार्य हेतुमृलक हो या श्रहेतुमूलक हो, इसमें चतिपृत्तिकी श्रावश्यकता होनी है। इसलिए हानिके कार्यसे सदैव अपराध नही होता । हॉ, कभी कभी हो सकता है। इसलिए अपराघोंके दो भेद हो ्सकते हैं, (१) इच्छापूर्वक और (२) अनिच्छापूर्वक। परन्तु इस विवेचनमें अफलात्नने इतनी गडबडी कर दी है कि कुछ भी स्पष्टतया बताना हमारे लिए कठिन है।

श्राज लोग यह मानते हैं कि किसीके मनकी भीतरी बातको जानना कठिन है। कुनीतिके लिए भले ही शिच्लाकी, सदुपदेशकी, श्रावश्यकता हो, पर जब किसीसे श्रपराध हो जाता है तब कायदा मनकी दशाको नहीं देखता, वह देखता है कि अपराध कहाँतक हुआ है और कितना दगड आव-श्यक है ताकि वह अपराध फिरसे न हो। अफलातुनके छोटेसे राज्यमें सदुपदेशकी बातें करना भले ही संभव हो (पर हमें तो यह भी श्रसभव जान पडता है ), परन्तु श्राजके विशाल राज्योंमें कानून-भगके लिए दएड-विधानका ही उपाय चल सकता है। अफलात्न जैसे निरे आवर्शवादी भले ही सदु-पदेशकी आवश्यकतापर जोर देते रहें, पर उसके पीछे पड-नेसे अशान्ति और अराजकताका साम्राज्य स्थापित हुए विना न रहेगा । श्रफलात्न स्वय जब कानून बताने लगता है; तब अपने तत्वोंको भूल कर साधारण तत्वोंको ही प्रहण करता सा जान पडता है। उदाहरणार्थ, जान वृभकर की हुई मनुष्य-हत्याके लिए वह सीधा सीधा मृत्यु-दएड ही बताता है। ऐसा होनेका कदाचित् यह कारण हुआ हो कि प्रचितत नियम-विधान-तत्वोंके दोष बताते हुए वह आदर्शकी बातें करता है, पर जब प्रत्यक्त व्यवहारकी बात बतानी पडती है, तब प्रचलित तत्वोंको मानना ही पडता है।

इत्रज्ञ होनेपर भी अफलातून अपने एक तत्वको नहीं छोडता। वह अब भी यही मानता है कि अपराधसे प्रचलित समाज-व्यवस्थापर आघात होता है अवश्य, पर उससे अप-राधीकी नैतिक अधोगति भी देख पड़ती है और समाजका कर्तव्य है कि वह उसकी इस नैतिक अधोगतिको दूर करे। द्रांडका अर्थ बदला नहीं है। हाँ, कुछ अशतक उसका यह अर्थ हो सकता है कि वह अपराधी अथवा दूसरे लोग उस अपराधको न करने पावें। परग्तु उसका वास्तविक उद्देश नैतिक सुधार है। श्रफलातून कहता है कि दएड देकर बदला ल्लोनेमें लाभ ही क्या है ? जो हो गया वह वापस नहीं आता। द्रुड तो भविष्यके लिए दिया जाता है। उसे देखकर अपराधी तथा दूसरे लोग उस अपराधसे भविष्यमें दूर रहें और अपना अचिरण सुधारें। अफलात्न बार बार अपराधकी तुलना रोगसे करता है और सुधार करनेकी बातें सुकाता है। यह बात श्रलग है कि श्राज हम उसके इस नैतिक रोगके सिद्धान्त श्रीर उसकी चिकित्साके उपायोंको ज्योंके त्यों नहीं मान सकते। हमें तो आज पहले यह देखना पडता है कि किसीने अपराध करके प्रचलित व्यवस्थापर कितना श्राघात पहुँचाया है। फिर, हम दराड देकर सबको बताते हैं कि ऐसा कार्य करनेसे पेसा दएड सहना पडता है। श्रायुषिनक रीतिसे हम उस अपराधीको भी बताते हैं कि ऐसे अपराध करनेपर ऐसा दएड भोगना पडता है। इस प्रकार श्रातुषिक रीतिसे उसका सुधार हो सकता है और वह उस दगडदानमें हमारी श्रानु-षिक हेतु अवश्य रहता है, पर प्रधान हेतु रहता है दूसरोंको उस अपराधसे दूर रखनेका। अफलात्नका कहना इसके ठीक विपरीत है। उसका कहना है कि सुधारका हेतु प्रधान होना चाहिये श्रीर दूसरोंको उस श्रपराधसे दूर रखनेका हेत् गीए।

यह एक बात जान कर पाठकोंको आश्चर्य होगा कि अफलात्नने धर्महीनताके लिए भी दएडविधान, और वह भी, मृत्युद्एड, बताया है। और उससे भी आश्चर्यकी बात यह े है कि धर्माधर्मका निर्णय उसने राज्यपर छोड दिया है—राज्य जिसे धर्म कहे वही धर्म और जिसे अधर्म कहे वह अधर्म होगा। जो उसके अनुसार न चलेंगे वे दगडनीय होंगे। हॉ, उसने जो धर्म बताया है वह बहुत कुछ उदार है। तीन तत्व उसमें आवश्यक हैं। पहले, परमेश्वरका अस्तित्व मानना आवश्यक है। वह कहता है कि गित मनसे ही उत्पन्न होती है। आकाशमें अनेक तारे, प्रह और उपग्रह जो इतनी ठीक गितसे चल रहे है, वह सर्वश्रेष्ठ मनका ही काम हो सकता है। अफलात्नकी भाषासे यह बतलाना किटन है कि वह एकेश्वरवादी है या अनेकेश्वरवादी। कभी वह ईश्वरकी, तो कभी देवोंकी बात करता है। सूर्य, चद्र, तारे, वर्ष, मास, ऋतु आदि सबके अलग अलग देव हैं और उन सबके ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। यह विश्वास बहुत कुछ हिन्दू विश्वास जैसा जान पडता है। राज्यका अस्तित्व विना धर्मके नहीं हो सकता। नास्तिकवादसे अराजकता फैल जावेगी।

धर्महीनताके लिए अफलात्नने जीन प्रकारके दएड बताये हैं। कुछ लोग ऐसे होते है जो अज्ञानके कारण धर्ममें विश्वास नहीं करते, अन्यथा वे बहुत भले आदमी और नेक नागरिक होते हैं। इन्हें पाँच वर्षतक 'सुधार-गृह'में बद करना चाहिये। यह गृह रात्रि-सभाके पास हो। इस सभाके सदस्य सदैव उनसे मिलते जुलते रहें और उन्हें उपदेशादि देकर उनका सुधार करें। पाँच वर्षके बाद वे छोड दिये जायं। यदि वे सुधर जायं तो वे शान्तिसे रह सकें। परन्तु उनमें यदि पुनः धर्महीनता देख पड़े तो उन्हें मृत्युद्गड दे दिया जाय। एक प्रकारके लोग और होते हैं जो भूठ-मृठ ही धर्ममें विश्वास नहीं करना चाहते, जो तंत्र-भत्रके द्वारा अपना लाम करना चाहते

हैं। उन्हें किसी ऊजड जगली स्थानमें एकान्त कोटरीमें बन्द् कर देना चाहिये। जब वे मर जावें तब उनके शरीर सीमाके बाहर फेंक दिये जायें। तीसरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ निजी धर्म मानते हैं। ऐसे निजी धर्म मना कर देने चाहिये। जो किसी निजी धर्ममें श्रधश्रद्धासे विश्वास करते हैं, उन्हें तो दएड श्रादि देकर राजधर्म माननेके लिए बाध्य किया जाय। जो भूठ-मूठ ही किसी निजी धर्मका खांग रचते हैं उन्हें मृत्युद्र दिया जाय।

यह स्पष्ट ही है कि आज अफलात्न देस धार्मिक बला-रकारको कोई नही मानता। आजकल यह मत प्रचलित है कि धर्मकी बात प्रत्येककी निजी है, यह किसीके हस्तचेपका प्रान्त नहीं है। कोई दएडके भयसे धार्मिक नहीं हो सकता और किसी धर्ममें विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए धर्मकी बातमें दएडका उपयोग करना नुधा है।

## पाँचवाँ अध्याय ।

#### शिचा-पद्धति ।

नियम-विधानका अन्तिम शस्त्र द्रण्ड हैं। द्रण्ड देकर कानून सोगोंको बुरी बातोंसे रोकता है। इस प्रकार द्रण्डसे शिकाका कुंछ काम सिद्ध होता है। किन्तु यह विक्रत मनके लिए ही चल सकता है। उसका उपयोग कभी कभी ही होता है और वह भी निषेधकी रीतिसे यानी यह बताकर कि अमुक कार्य न करना चाहिये, उसे करनेसे द्रण्ड मिलता है। परन्तु शिक्षणका कार्य ऐसा है जो सतत चलता रहता है, उसका उपयोग सब लोगोंके लिए है। कलाकौशलकी शिजासे वह सर्वसाधा-रण शिक्षा भिन्न बात है। उसका उद्देश है हमें समाजके योग्य बनाना यानी अच्छे नागरिक बनाना-प्रत्येकर्मे सामाजिक योग्यता उत्पन्न करना । सामाजिक योग्यताका अर्थ है शासन करने और शासित होने योग्य बनना। इसका मान कायदोंमें. नियमविधानमें, दृष्ट होता है। कानूनोंसे जान सकते है कि हुई किस प्रकार रहना होगा और कौन कौनसे कार्य करने होंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि शिचाका उद्देश है कि लोगोंमें नियमानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जावे। यानी उनकी मानसिक श्रीर शारीरिक प्रवृत्तियाँ ऐसी बन जावें कि वे कायदोंका पालन सतत करते रहें। इसको सिद्ध करनेके दो उपाय हो सकते हैं। पहले तो प्रत्यन्न उपाय यह है कि लोगोंको कानूनोंकी मानमर्यादा दखनेकी शिक्ता दी जाय श्रीर उन्हें उनके सारे नियमोंका झान करा दिया जाय। परन्त यह उपाय बहुत श्रच्छा नहीं है। इससे श्रावश्यक प्रवृत्ति भली-भाँतिन बन झकेगी। इससे बेहतर दूसरा अश्रत्यज्ञ उपाय यह है कि उनमें कानूनकी, नियमविधानकी, श्रावश्यकता प्रविष्ट करा द्वी जाय और उनके मनकी ऐसी प्रश्नि हो जाय कि जाने-मनजाने वे सदैव समाजके नियमीका पालन करते रहें।

यहाँतक तो बुरा नहीं, पर आगे अफलातून कहता है कि कानून अपरिवर्तनशील यानी निश्चित होता है। इसलिए शिका में भी कभी परिवर्त्तन न होना चाहिए। अफलात्न अपरिवर्तनशीलरा, निश्चितता, के सिद्धान्त को यहाँतक बढाता है कि किसी भी कलामें, लडकों के खेलों में, गृत्य और गायनमें, समाज और राज्यकी किसी भी बातमें किसी प्रकारका परिवर्तन होना ठीक नहीं। उन्हें इस बातका ज्ञान भी न होना चाहिये कि कभी

किसी बातमें कोई परिवर्तन हुआ। यहाँतक कि लेखनके भी नियमादि निश्चित रहें, उन्हें सबको पूरि पूरी रीतिसे पालन करना पछे। किसी भी प्रकारकी काव्यरचना या प्रथरचना होनेपर पहले वह उचित आलोचको और मैजिस्ट्रेंटोंके पास भेजी जावे और वे उसकी आलोचना करें—देखें कि राज्यप्रतिन्दितनियमोका कही भग तो नहीं हुआ है। नृत्य और गायनपर भी उसने इसी प्रकारका नियत्रण बताया है। नाट्यके विषयमें कहा है कि केवल सुखान्त नाटक खेलें और उनमें केवल दास तथा विदेशी लोग भाग लें, उनसे किसी भी नागरिकका उपहास न होने पावे। दु खान्त नाटक मैजिस्ट्रेटोंके देखे बिना न खेले जावें। यदि किसी प्रकार उनमें कानूनके विरुद्ध कोई शिला हो तो वे निषद्ध कर दिये जावें।

इसपर श्रधिक श्रालोचनाकी श्रावश्यकता नहीं है। यह सिद्धान्त न कभी मान्य हुश्रा, श्रौर न कभी होगा। श्रपरिव-र्शनशीलता श्रौर उन्नतिका मेल हो नही सकता। श्रपरिवर्तन-शीलताका श्रर्थ ही है श्रवनित। श्राश्चर्य यही है कि श्रफलातून जैसा दार्शनिक निश्चितताके सिद्धान्तको इतनी इढतासे चिपक बैठा है। कदाचित् उसे यह डर रहा हो कियदि एक बार परि-वर्तन करनेकी प्रभृति नागरिकोमं पैदा हो गयी तो फिर कह नहीं सकते कि वह उन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी श्रौर उनसे क्या क्या करवा लेगी। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि ससार परिवर्तनशील है, उसकी कोई भी बात सदैव एक सी नहीं रह सकती। इसलिए श्रपरिवर्तनशीलताके सिद्धान्तका-पित-धादन श्रवताका ही नहीं, वरन मूर्खताका भी परिचायक है।

यह रूपष्ट ही है कि अपरिवर्तनशीलताके लिए यह आव-इयक है कि शिचापर सरकारी नियत्रण रहनेसे ही काम न चलेगा, उसका सर्वांशमें सरकारके हाथमें ही रहना आव श्यक है। शिलापर ही राज्यकी सारी इमारत खड़ी रह सकेगी। इसलिए उससे अधिक महत्वकी वात कोई अन्य नहीं हो सकती। हम पहले बतला चुके है कि अफलात्नके इस काल्पनिक राज्यका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी शिला मंत्री है। वह पुरुष पंचास वर्षका हो, विवाहित हो, और उसके लड़के-बच्चे हों। मैजिस्ट्रेट लोग अपनेमें से उत्तम पुरुषको चुनकर उस पद्पर उसे प्रतिष्ठित करें। सारे वालकोंके विषयका उत्तर-दायित्व उसपर रहेगा। जिस प्रकार पौधा प्रारममें चाहे जिथर मुकाया जा सकता है, उसी प्रकार वालकका मन चाहे जिथर मुकाया जा सकता है। दूसरे, उसपर उनकी शिलाका भार है। उत्तम शिलासे मनुष्य वास्तवमें मनुष्य हो सकता है, बुरी शिलासे पूरा पूरा पश्च बन सकता है। शिला मंत्रीपर क्या ही भारी जिम्मेदारी है!

शिचामत्रीका काम है कि वह गालाओकी देखरेख, उब स्थितिका प्रवृध तथा इमारतोंकी देखमाल करे। उसके हाथके नीचे परीच्चक और निरीच्चक रहेंगे। ये परीच्चाप लेंगे और कसर्त-कवायद तथा सङ्गीतके लिए पारितोषिक देंगे। ये परीच्चक और निरीच्चक भी चुने हुए रहेंगे और अपने विषयोंके ज्ञाता रहेंगे। परन्तु शिच्चकोंके विषयमें अफलात्नने वडी ही विचित्र बात बतायी है। जो विदेशी लोग उस राज्यमें रहेंगे वे ही यह काम करेंगे और उन्हें वेतन मिलेगा। नागरिक कभी जेतनभोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वेतन लेना नागरिक लिए अपमानकारक बात है। फिर, छोटे छोटे बच्चोंको पढ़ाना नागरिककी शानके खिलाफ है। बात यह है कि अफलात्न नके कई विचार काल और देशकी मर्यादासे बधे थे, वह

उनसे परेकी बात न सोच सका। यूनानमें उस समय जो बातें प्रचलित थी, उन्हींको अफलात्नृने अपने प्रंथमें दुहरा दिया है। शिलकर्क कार्यका उस समय कोई महत्व न था। आज शिल्कका महत्व, कमसे कम सिद्धान्तमें, सर्वोपरि माना जाता है। हमारे प्राचीन भारतमे गुरुको जो मान मिलता था, बृह सबपर प्रगट ही है। इस बातमें भारत बहुत कालतक सबसे बढ़ा चढ़ा था और कदाचित् आज भी है।

हाँ, एक दो बातों में अफलात्न यूनानियों से आगे बढ़ गया था। यूनानी लोग उस समय अपने लडकों को भिन्न भिन्न विषयों के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न शिन्न कों के पास भेजा करते थे। अफलात्न कहता है कि ऐसा करना ठीक नही, बालक की सब शिन्ना एक ही स्थान में होनी चाहिये। एक बात और ध्याम देने लायक है। यूनानी लोग उस समय अपने लडकों को पढाते या न भी पढ़ाते थे। पर अफलात्न कहता है कि सबकों शिन्ना मिलना आवश्यक है। तीसरे, यूनानी लोग लडिक यों को बिलकुल न पढ़ाते थे। उन्हें जो कुछ शिन्ना मिलनी थी वह के बाल कों के समान लडिक यों को शिन्ना मिलनी चाहिये। इसका यह मतल्ख नहीं कि लडिक और लडिक यां एक ही पाउशालां में सदैव साथ साथ पढ़ें। पर वह यह स्पष्ट कहता है कि लडिक कों के समान लडिक यों को भी का बायद-कसरत तथा सङ्गीत सिलाना चाहिये।

भूलेमें रहनेकी अवस्थासे प्राथमिक शिक्ताका प्रारम द्वीता है। तीन वर्षकी अवस्था होनेतक बच्चोंको हाथोंमें उठा कर परिचारिकापँ घुमाया फिराया करें। यदि इससे पहले उन्हें स्वयं चलने फिरने दिया तो वे सीधे न बढ़ेंगे। घुमाते फिराते समय उन्हें ऊपर नीचे खुब श्रान्दोलित करना चाहिये। ऐसा किये बिना उनके भोजनका पाचन न होगा। इससे यह भी एक लाभ होगा कि सुखकारक गतिसे वे शान्त स्वभावके वनेंगे, जाहे जब मचलनेकी उनकी श्रादत न होगी श्रौर उन्हें डर न लगा करेगा। वृद्धिशील बालक बहुत चिल्लाया श्रीर नाचा-कृदा करते हैं। इसी प्रवृत्तिके आधारपर उन्हें धीरे धीरे गायन और-मृत्य सिखाने चाहिये। पहले तीन वर्ष बालकोंको न तो बहुत श्रधिक सुखी श्रौर न बहुत श्रधिक कट्टर बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए मध्यम मार्ग ठीक होगा। न तो उन्हें सदैव ख़ुश करनेका प्रयत्न करना चाहिये श्रौर न सदेव श्रना वश्यक कष्ट देना ही उचित है। तीन वर्षके बाद उनमें सङ्गरूप-शकि देख पडती है, इसलिए श्रव ताडनाका प्रारम हो सकता है। बालकोंके लिए खेल बहुत श्रावश्यक है, परन्तु वे लोग जीहाँ कही जमे वहीं श्रपने खेल खय ढूँढ निकालते हैं। जान पडता है कि खेलोंके नियत्रणका नियम बडे जालकोंके लिए है। तीन वर्षकी श्रवस्थाके बाद परिचारिकाएँ बालकोंको गाँवके मंदि-रोमें लेजाया करें। खेलते समय उन्हें मनमानी गडबड न करने देनी चाहिये। सरकारी निरीत्तिकाएँ इन परिचारिकार्ऋो-पर देखरेख रखें और किसी प्रकार शिष्टाचारका भग न होने दें। छः वर्षकी अवस्थामें बालक और बालिकाएँ साथ साथ न रहें-फिर बालक बालक एकत्र रहें और बालिकाएँ बालिकाएँ एकत्र। श्रव श्रभ्यासका श्रारभ हो सकता है, परन्तु वह केवल कवायुद-कसरतके क्रुपमें ही। बालक-बालिकाओंको घोडेपर सवारी करना, धनुष तथा गुलेल चलाना सिखाना चाहिये। अफलात्न कहता है कि इन कलाओंका सैनिक उपयोग बहुत है। खेल केवल खेलके लिए न खेलने चाहिये-उनका हेतु यह रहे कि उनसे बालक अञ्छे सैनिक और नागरिक बनें। इसीलिए बालिकाओंको भी उन कलाओंकी शिक्षा देना आव-श्यक है। क्योंकि अफलात्नके राज्यमें बालकोंके समान बालिकाओंको भी सैनिकोंका काम करना होगा।

इस प्रकारकी शारीरिक शिक्षा दस वर्षकी अवस्थातक व्यलेगी। अफलातून स्पष्ट नहीं कहता, तथापि यह अनुमान कर सकते है कि इसीके साथ साथ नृत्य और गायनकी शिक्ताका भी प्रबंध रहेगा। जिसे हम माध्यमिक शिक्ता कह सकते है वह दस वर्षकी अवस्थामें प्रारम होगी। अब कावूमें जल्द न आनेवाले इस बालक रूपी प्राणीके लिए लगाम और जीनकी जरूरत होगी। श्रव उसे पाठशालार्प पहुँचानेवाला श्रौर उसके श्राचरणपर देखरेख रखनेवाला निरीक्तक चाहिये. शिक्तक चाहिये और अध्ययन चाहिये। अब किसी भी नागरि-कको उसे सुधारनेका अधिशार होना चाहिये। दिन निकलते निकलते बालकको पाठशालामें पहुँच जाना चाहिये। मानव-जीवन थोडे काल ही चलता है और शिक्षा तो अनन्त है। इस लिए समयका खूब उपयोग करना चाहिये। बालकको साहित्य पढते श्राना चाहिये। इसके लिए पढना-लिखना सीखना श्राव-श्यक है। वीणाका ज्ञान होना त्रावश्यक है। युद्ध, गृह-प्रबध तथा नागरिक जीवनके लिए जितना श्रकगणित और रेखा-गणित त्रावश्यक है, उतना गणित उसे जानना चाहिये। कुछ ज्योतिः शास्त्र भी जानना श्रायश्यक है। इससे तेरह वर्षतक साहित्यका श्रभ्यास चलना चाहिये और तेरहसे सत्रह कर्मतक सगीतका श्रभ्यास होना चाहिये। श्रफलातूनने यह स्पष्टतया कहा नहीं है कि गणितके अध्ययनका आरभ कब हो, परन्तु उसने इतना अवश्य कहा है कि १६ वर्षकी अवस्थामें वह समाप्त हो जावे। वैज्ञानिकों श्रौर सोफिस्टोंके लिखे हुए प्रथोंके श्रध्ययनपर श्रफलातूनवे श्राह्मेप किया है। इसके बदले उसने श्रपने प्रथमें दिये हुए नियम-विधानके श्रनेक विवेचनेंको पढ़ानेकी बात सुभायी है। इससे बालक कानून जान जावेंगे श्रौर कानूनका मान करनेकी प्रवृत्ति उनमें पैदा हो जावेगी।

सगीतके नैतिक परिणामीं पर अफलातूनने बडा जोर दिया है। इसलिए उसने कहा है कि सब गाने ऐसे ही कि उनसे अच्छे नैतिक परिणाम उत्पन्न होचें। इसमें सगीतसे होनेवाले आनन्दका ही विचार न रखा जावे। हम पहले ही बता चुके हैं कि सगीत विद्याकी शिद्यापर अफलातूनने नियत्रण रखा है।

हम श्रमी ऊपर बता चुके हैं कि श्रफलातूनके मतसे गणितका कितना अभ्यास किया जाय। परन्तु, कुछ लोग, कदाचित् रात्रिसभाके तरुण सदस्य, उसका विशेष श्रभ्यांस करें। परन्तु जल्द ही वह मिश्रदेशको श्रोर इशारा करते हुए कहता है कि मिश्र-निवासियोंके सामने इम यूनानी लोग बिल-कुल ढोर है, हम कुछ भी गणित नही जानते, श्रतः हम मनुष्य कहलानेके योग्य नहीं हैं। हम श्रफलातूनका एक यह मत बता खुके हैं कि श्रहों, उपश्रहों श्रीर तारोंकी गति देखकर हमें यह स्मना हो चाहिये कि इनका चलानेवाला कोई विश्वश्रेष्ठ मन है। इसीसे परमेश्वरका श्रस्तत्व सिद्ध होता है। इसलिए यदि किसीको सचा धार्मिक होना हो तो वह ज्योति शास्त्रका श्रध्ययन श्रवश्य करें। वह अध्ययन इतना होना चाहिये ताक्रि-परमेश्वरके श्रस्तित्वका विचार मनमें भलीगाँति पैठ जावे।

साहित्य, संगीत श्रौर गिएतके श्रव्ययनकालमें शारीरिक शिक्षा भी भरपूर चलती रहेगी। बालक श्रौर बालिकश्रोंको धनुर्विद्या श्रौर गुलेल फेंकनेकी कला, पादसेनाकी भिन्न भिन्न प्रकारकी युद्धकला, भिन्न भिन्न प्रकारके सैनिक एँचपेंच, सेना-यानके प्रकार, छावनी डालनेकी रीतियाँ श्रादि सिखायी जावे। यह सब शरीर-शिकाके अन्तर्गत समक्तना चाहिये। इससे रुपष्ट है कि अफलातूनकी शिचा-पद्यतिमें सैनिक शिचा एक श्रावश्यक भाग है। जो गणितका अधिक श्रभ्यास करना खाई उनकी बात भिन्न है। अन्यथा, सोलह वर्षकी श्रवस्थामें शिचा समाप्त हो जाती है, आगेकी शिचाके विषयमें अफलातू-नने कुछ नहीं कहा है। तथापि पचीस वर्षकी श्रवस्थातक तरुण मनुष्योंको विवाह न करना चाहिये। इसी श्रवस्थामें वे निरीचकोंके साथ शासक और सैनिकके कार्य सीखनेका श्रीगगेश करनेके लिए घुमें। परन्तु सोलहसे पचीस वर्षतक वे क्या करें यह श्रफलातूनने नहीं बताया। जब वे निरीक्कों-के सीथ पत्रीस वर्षकी अवस्था होनेपर घूमेंगे तब उन्हें देशके भिन्न भिन्न नगरोंमें रहनेको मिलेगा। वे सब एकत्र भोजन करेंगे। उन्हें छुट्टी कठिनाईसे मिल सकेगी श्रीर विना छुट्टीके श्रवुपस्थित रहना बडा भारी श्रपराध समक्ता जावेगा। ऊपर कह ही चुके हैं कि इनका काम कुछ सैनिक खरूपका और कुछ साधारण शासन-सक्रपका होगा। वे जाइयाँ लोद कर और दुर्ग बनाकर सीमाप्रान्तकी रत्ता करेंगे, सेना-सचालनके लिए संडकोंको दुरुल करते रहेंगे, पानीका प्रवाह ठीक करेंगे, और सिंचाईका भी प्रवध करना उनका काम होगा। इस तरह उन्हें अनेक प्रकारका आवश्यक ज्ञान प्राप्त होगा।

यही अफलात्नके 'लॉज' नामक प्रथके काल्पनिक राज्यकी शिक्रा-पद्धतिका सार है। उसका मुख्य उद्देश यह है कि प्रत्येक युवक अपने राज्यका सर्वदृष्टिसे सुयोग्य नागरिक बने।

# पाँचवाँ भाग।

उपसंहार ।

#### उपसंहार ।

सामाजिक व्यवस्थाके जो अनेक भिन्न भिन्न प्रश्न उपस्थित होते हैं उनका मोटी तरहसे इन छु. वर्गीमें वर्गीकरण किया जा सकता है-(१) मनुष्योंका श्रमविभाजन-मृत्तक वर्गीकरण और उन वर्गोंके परस्पर सम्बन्ध, (२) स्त्री श्रीर पुरुषका परस्पर सम्बन्ध तथा समाजमें स्त्री और पुरुषका स्थान, (३) श्रार्थिक व्यवस्था, (४) शासन-व्यवस्था, (५) शिद्धा, और (६) व्वक्तिके उद्देश पूर्ण होनेके लिए कोई विशेष व्यवस्था । अफ-लातूनने इन समस्त प्रश्नोंपर विचार करनेका प्रयत्न किया है। पहले बतला ही चुके हैं कि 'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ वास्तबर्मे जीवनकी मीमांसा ही है। यही बात बहुतांशमें "लॉज" नामक प्रथके विषयमें भी कही जा सकती है। हॉ, 'पोलिटिकस' नामक त्रथ अधिकांशमें अपूर्ण है और उसमें शासन-व्यवस्थाके केवल एक प्रश्नका विवेचन किया है। हमारे इस प्रथके विवेचनसे स्पष्ट होगया होगा कि श्रफलातूनके सारे सिद्धान्त न कभी व्य-वहारमें आये और न श्रा सकेंगे। तथापि यह सत्य है कि उस प्राचीन कालमें अफलांतूनने ही इस ससारमें सामाजिक व्य-वस्थाकी शास्त्रीय मीमांसा सब दृष्टिसे पहले पहल की। हमारे यहाँ भी स्मृतियों में सामाजिक ब्यवस्थाका वर्णन है, जीवनकी कुछ बार्तोपर इससे पहले भी महाभारत, रामायण, उपनिषद, बौर्द्ध श्रीर जैन ग्रंथोंमें यथेष्ट विचार किया गया है। पर श्रफ-लातुनकी शास्त्रीय मीमांसामें श्रीर हमारे यहाँकी स्मृतियोंके वर्णनमें अथवा जीवनकी उपर्युक्त प्रथोंकी कुछ बातोंके विवेच- नमें बहुत अन्तर है। अफलातुनने पहले इस बातका निश्चय कियाकि समाजन्यवस्थाकी आवश्यकता किस लिए है। न्यकि के जीवनका उद्देश व्यक्तिगत नैतिक विकास ही हो सकता है श्रीर इस उद्देशकी पूर्तिके लिए समाजकी श्रावश्यकता है। इतना निश्चय कर उसने प्रश्न छेडा है कि इसके लिए किस प्रकारके समाजकी त्रावश्यकता है। इसी प्रश्नका उत्तर उसने 'रिपब्लिक' और 'लॉज' में शास्त्रीय रीतिसे देनेका प्रयत्न किया है। स्मृति यों में प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाका ही मुख्यतया वर्णन है। इसलिए वह शास्त्रीय नहीं कहा जा सकता रामायण, उपनिषद, बौद्ध श्रीर जैन प्रथोंमें प्रसंगवश श्रथवा मृल रूपसे जीवनके कुछ प्रश्नीपर शास्त्रीय ढंगसे प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है। पर वह जीवनके सब प्रश्नोंसे सम्बन्ध नहीं रखता, इसलिए वह एकदेशीय कहा जा सकता है। अफलात्नके विवेचनसे यदि कोई तुलनामें उहर सकता है नो यह है हमारी श्रीमद्भगवद्गीता। केवल इसी छोटेसे ग्रंथमें जीवनके कुछ प्रश्नोपर शास्त्रीय प्रकाश डाला गया सा जान पड़ता है। पर बहाँ भी अनेक प्रश्न अपूर्ण रह गये हैं। व्यक्तिका क्या उद्देश होना चाहिये, वह किस रीतिसे पूर्ण हो सकता है श्रीर उसके लिए वर्ण-व्यवस्थाकी श्रावश्यकता कैसे होती है, इसी बातका विशेष विवेचन है। हमने ऊपर जो छः प्रका रके प्रश्न दिये हैं, उनमें से दोसे पाँच तकके प्रश्नोंपर उसमें बहुत कम प्रकाश डाला गया है। गीता महाभारतका एक भाग है श्रीर वह भी प्रचलित व्यवसासे सम्बन्ध रखती है। इस सिए उसमें इन प्रश्नीपर प्रकाश डालनेकी आवश्यकता नहीं रही। जिसे अफलात्नने सधर्मानुसरण कहा है उसीपर उसमें विचार किया गया है। 'स्वे स्वे कर्मएयभिरतः ससिद्धि लमते नरः

'तस्माद्सकः सतत कार्यं कर्म समाचर' ही इस प्रथका सार है। यानी 'रिपब्लिक' के एक प्रश्नपर ही उसने प्रकाश डाला है। परन्तु आज श्रावश्यकता है जीवनके सब श्रंगोंपर प्रकाश डालने की, सर्वांगीन सामाजिक व्यवस्थाकी। इसीलिए प्रारंभिक विचारकी दृष्टिसे हमने श्रफलात्नकी सामाजिक मीमांसाको सस्तेंपमें तुलना मक दृष्टिसे लोगोंके सामने रखा है। श्राशा है. लोगोंको यह विवेचन जीवनके श्रनेक प्रशेंपर विचार करनेमें कुछ सहायता देगा।

श्रफलातूनके प्रथांसे इस बातकी श्राशा करनेका कारण यह है कि इस प्रथकारके प्रथासे ही श्ररस्तू जैसे विद्वान्ने भी श्रपने प्रसिद्ध प्रथ 'पोलिटिक्स' के बहुतेरे विचार लिये हैं। इन तुल्य स्थानींके उल्लेखसे हमारे पाठकोंको विशेष लाभ न होगा, क्योंकि यह समभतेके लिए श्ररस्तूके उक्त प्रथका होन श्रावश्यक है। सारांशमें हम यह कह सकते हैं कि 'लॉज' के विना श्ररस्तूका 'पोलिटिक्स' न लिखा गया होता। तद्नतर, श्रकलातृनके प्रधाने सेएट श्रागस्टिन, वीथियस जैसे श्रनेक प्रथकारोंको अपने अपने प्रथ लिखनेके लिए उत्साहित किया। फिर करीब एक हजार वर्षतक अफलातूनके प्रथ सुबुप्ताव-स्थामे रहे, पर यूरोपके मध्यकालकी मठ व्यवस्था पर उसका प्रभाव पडे बिना न रहा। अर्वाचीन कालके प्रारममें तो उसके विचारका प्रभाव बहुत हो बढ गया। सर टामस मूर, हसो, हेगेल, आगस्ट कोएट, और निनान्त अर्वाचीन कालके श्रीन, बैडले श्रीर बोसेड्वेट जैसे विद्यानोंके कई विचारोंको इसी यूनानीं दार्शनिकके विचारोंने जन्म दिया है। ये ग्रंथ ऐसे हें कि उनका उपयोग मानव समाजके लिए कम अधिक सदैव बना रहेगा।

जैसा श्रभी कुछ काल पहले बतला चुके हैं, श्रफलातन पहले इस बातका विचार करता है कि मानव-जीवनका उद्देश क्या है। इसका उत्तर वह स्पष्ट देता है कि मानव-जीवनका उद्देश चरम नैतिक विकास ही हो सकता है। फिर उसने यह बताया है कि समाजके बिना इस नैतिक विकासकी सिद्धि ,नहीं हो सकती । इसलिए वह प्रश्न उठाता है कि जिस सामाजिक व्यवस्थासे यह सिद्ध हो, उसकी रचना कैसी होनी चाहिये। जहाँ समाज स्थापित हुआ वहाँ अनेक कार्यों-का सपादन तथा वस्तुश्रोंका उत्पादन करना होगा। वहाँ, शासतकी भी व्यवस्था करनी होगी। जीवनमें सपत्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है। जीवन सभ्य होनेके लिए स्रनेक प्रकारकी वस्तुएँ चाहिये। इसी प्रकार उचित शासनके लिए भी श्रनेक प्रकारकी वस्तुश्रोंकी श्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार, समाज धारणके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके नियमीकी भी श्रावश्यकता होती है। लोग श्रपने श्रपने कार्य उचित रीति से करें, भिन्न भिन्न नियमोंका पालन करें तथा व्यक्तिगत जीवन तथा समाज शासनके लिए सर्व आवश्यक वस्तुओंका उत्पादन करें, इसके लिए उचित शिक्ताकी श्रावश्यकता होती है। समाज-धारणाके लिए पुरुष श्रीर स्त्रीका संयोग होना आवश्यक है, क्योंकि सततिके बिना समाजकी धारणा नहीं हो सकती हैं इसलिए प्रश्न उठता है कि पुरुष श्रीर स्त्रियोंका सम्बन्ध किन नियमों और तत्वोंके अनुसार हो, क्योंकि नियम हीन व्यवस्थासे समाज चल नहीं सकता। इसीसे सम्बद्ध यह प्रश्न है कि पुरुष और स्त्रियोंका समाजमें क्या स्थान है।

भिन्न भिन्न कार्यों के सपादनके लिए अफलातूनने 'रिपब्लिक' में यह बताया है कि लोगोका गुणके अनुसार वर्ग-विभाग होना चाहिये। कुछ लोग शासक रहें श्रीर वे ही लोगोंकी शिक्ता-दीज्ञाका प्रबंध करें, कुछ लोग समाज-रज्ञाका भार उठावें, पर ये पहले वर्गके शासनमें रहें। एक तीसरा वर्ग उत्पादन करे। और यह बता ही आये हैं कि इन्हें जो कुछ सेवा-टहल श्रादिकी श्रावश्यकता हो वह दासोंसे ली जाय। जैसा पहले कह चुके हैं, यह अपने यहाँके ब्राह्मण-कत्रिय-वैश्य-शूद नामक् वर्ण-ज्यवस्था जैसी ही व्यवस्था है। अन्तर इतना ही है कि अपने यहाँके ब्राह्मण केवल शिचा, धर्म, समाज-व्यवस्था तथा मत्रणा-का काम करते थे, प्रत्यच शासनका काम चत्रिय करते थे। तथापि यदि यह समरण रखा जाय कि सारे समाजकी व्यव-स्थाका कार्य हमारे ब्राह्मगोंके हाथमें था श्रौर इसके सिवा शासनका कोई भी कार्य उनकी सलाहके विरुद्ध न होता था, अन्य वर्ग उनका भरपूर सम्मान करते थे, तब यह उपर्युक्त म्रान्तर बहुत कम हो जाता है। यह भी हम दिखला चुके हैं कि श्रपने यहाँकी वर्ण-व्यवस्थाका श्राधार मानसिक गुखविशेष है। श्रफलातृनके बुद्धि-तेज-वासना नामक भेद सत्व-रज-तम नामक भेद जैसे ही हैं। गीतामें स्पष्ट कहा गया है कि 'चातु-र्वंग्यं मया सृष्ट गुणुकर्मविभागशं । इससे एक बात स्पष्ट है कि किसी भी काल और समाजमें 'श्रमविश्वाग' की अत्यंत ब्रावश्यकता है श्रीरं यथाशक्य यह श्रमविभाग व्यक्ति श्रीर समाज दोनोंके आत्यतिक लाभकी दृष्टिसे 'गुण्विभागश' ही होना चाहिये। परन्तु आज प्रश्न यह है कि यह श्रमविभाग किस प्रकार किया जाय ? क्या भारतवर्षमें जैसा बहुत काल-तक चलता रहा वैसाम्रानुवशिक विमाग किया जाय ? अथवा अफलात्नके बताये परीक्ताम्लक वर्ग-विभाग किये जायँ ? भारतीय वर्ग विभाग यानी वर्ण-व्यवस्थापर एक वडा भारी श्रादोप है। क्या कोई कह सकता है कि श्राह्मण गुणोंसे युक्त पुरुष श्रीर स्त्रीके लडके बच्चे ब्राह्मणगुणांसे युक्त श्रवश्य होंगे ? इसके विपरीत, उसके एक दो बड़े भारी गुण ये हैं कि समाज-में उससे खिरता रही, परीचाश्रोसे वर्ग बनानेसे जो श्रसिरता पेदा हो सकती है वह उससे न हुई श्रीर श्रपने पैतृक धधेको बालक सरलना तथा कुशलतासे सीख सके यानी उसने लाखों . पाठणालाञ्जोका काम सेकडो वर्षीतक सिद्ध किया। श्रफला-तूनकी वर्गीकरण-रीतिमें परीचाका बडा भारी भगडा है। इस संसारमे उसका सफलतापूर्वक चलना श्रसभूव सा जान पडता है। तथापि दोनों व्यवस्थाओंमें जो दो मुख्य तत्त्व है कि समाज-व्यवस्थाके लिए अमविभागकी श्रावश्यकता है श्रीर वह अम-'विभाग गुर्कमविभागरा,' होना चाहिये, वे सर्वकालीन सत्य हैं। प्रत्येक काममे हस्तक्षेप करनेसे व्यक्ति श्रीर समाज दोनों-को हानि होती है। पर-तु श्राज केवल होडबाजीका श्रमविभाग है, इस कारण समाजमें बहुत श्रस्थिरता श्रीर श्रसतोषका साम्राज्य छाया हुआ है। एक बार कोई 'कर्म' अपना कह लेने-पर 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत सिसर्धि लभते नर.' का तत्व ही व्यक्ति श्रीर समाज दोनोके लिए लाभदायक है। किसी प्रकारके वर्गभेदके स्रभावमे स्राज यह भी प्रश्न उत्पन्न हुस्रा है कि क्या समस्त समाजको सैनिक शिला देनी चाहिये अथवा समाजमें कुछ विशिष्ट वर्ग सैनिक कार्य करनेवाले रहे। मुँहसे कुछ भी कहें, पर आज तो लोग प्रत्यक्त कृतिमें अनिवार्य सैनिक शिक्ता-की श्रोर मुके जा रहे हैं। शरीर-विकास श्रथवा मानिसक श्रात्मसंयमकी दृष्टिसे सैनिक शिक्ताका प्रचार करना एक बात है श्रौर संनिककर्म करनेकी दृष्टिसे सैनिक शिला देना दूसरी बात है। हमें यह स्मर्ण रखना चाहिये कि श्रफलात्नने श्रपने प्रथम दो वर्गों के लिए सैनिक शिक्ता श्रनिवार्य बतायी है। 'लॉज' में यद्यपि पहले पहल रिपब्लिकका लोक-वर्गी करण त्याग दिया गया है तथापि आगे चल कर उसका एक भिन्न ढणसे स्वीकार कर लिया गया है और यह भी 'रिपब्लिक' के वर्गी-करण जैसा ही है। यहाँ भी नागरिकों को ब्राहण और ज्ञियके ही कर्म बताये है, वैश्यके कर्म पहले तो उसने बहुत घटा दिये है और फिर उन्हें उसने दासों और विदेशियों में बॉट दिया है यानी शुद्धों और वैश्यों के हाथमें वे कर्म छोड दिये गये हैं।

त्राज भी यह चडा भारी प्रश्न है कि प्रत्येकको जो आव-श्यक भौतिक वस्तुएँ चाहिये वे सबको तो मिलें, पर समा-जका उच्च काम करनेवाले तथा मानसिक उन्नतिके पीछे लगे हुए लोग अर्थोत्पादनकी बुराइयोसे किस प्रकार बचे रहें। अफलातूनने जो कहा है कि नैतिक विकासका तथा धने-च्छाका मेल कदापि नहीं हो सकता, वह त्रिकाल सत्य है। इस जगत्में बहुत कम धनी हुए होगे, कमसे कम श्रव तो उनका होना श्रशका ही है, जिन्होंने नीतिमूलक मार्गसे ही धन कमा कर उसका सचय किया हो। धन श्रवश्यमेव मनुष्य-की अधोगतिका मूल है। इसी कारण तो हम भारतीय आज नीचोसे भी नीव हो गये है। अल्प-सतीषी होना नैतिक उनातिके लिए, कुछु अशतक, आवश्यक है। पर यह नियत्रग्र किस प्रकार श्रमलमें श्रा सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर आजके समाजने नही दिया है। अफलातूनने मताधिकारका कम अधिक होना 'लॉज' नामक प्रन्थमें धनके कम अधिक होनेपर रखा है। पर यह तत्व श्राज सर्वमान्य हो नहीं सकता। सब मनुष्य बराबर हैं. इसलिए सबको कायदेमें समान समभना चाहिये। तथापि एक बात आज भी है। वह यह है कि धनके कम अधिक होनेके अनुसार छोटी बडी शासन-सस्थाओं के सदस्य होनेका अधिकार प्राप्त होता है। कदाचित् कुछ शंश-तक यह अनिवार्य है। तथापि आज कल कोई भी पुरुष कोई भी बाकायदा धधा कर सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य चाहे जितना धन बाकायदा धधा करके कमानेके लिए खतंत्र है। आर्थिक व्यवस्थाके प्रश्न ही आज सर्वोपरि प्रश्न हैं। उनके कोई उचित उत्तर आज नहीं मिले हैं।

यह तो सव कोई मानेंगे कि प्रत्येक समाज-व्यवस्थामें लोग समाजकी सेवा श्रवस्य करें श्रीर कार्योंका भार योग्य-ताके श्रद्धसार ही उठाया जाय। समाजका शासन श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। पहले प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक पुरुष इस शासनमें भाग लेनेके लिए खतत्र रहे अथवा कुछ विशिष्ट लोग ही यह काम करें ? फिर दूसरा प्रश्न यह है कि यह कार्य करनेके लिए लोग किस प्रकार चुने जायँ ? तीसरा प्रश्न यह है कि शासन-व्यवस्था किस प्रकारकी हो? श्राज तो लोगोंकी यही धारणा है कि प्रत्येक प्रीढ मनुष्य शासनके कुछ कामोंमें भाग लेनेके लिए खतत्र रहे और कुछ लोग वेतनभोगी होकर शासनका काम करें, शासन-व्यवस्थाका रूप लोकतत्रात्मक हो श्रीर शासनकार्यंके लिए जो लोक-प्रतिनिधि-सस्थाएँ है उनमें क्षोग कुछ वयोमर्यादाके श्रनुसार भाग ले सकें। श्रफलातूनने भी अपने प्रन्थोंमें आनुविशक शासकोंके बदले निर्वाचित शासकोंकी प्रथाका समर्थन किया है। उसकी निर्वाचन-पद-तियाँ एक ढङ्गसे सर्वोत्कृष्ट है, पर 'रिपन्तिक'में बतायी पद्धति श्रव्यवहार्य है श्रीर 'लॉज'की भी पद्धति श्रनावश्यक रूपसे कठिन है। कदाचित् छोटेसे नगर-राज्यमें वह शक्य हो सके, पर श्राज तो वह श्रमलमें नहीं श्रा सकती। 'रिपन्तिक' श्रीर · 'पालिटिकस'में बताया हुआ निरङ्कुश सत्ताका तस्व सिद्धान्त-दृष्टिसे उत्तम होनेपर भी त्यवहारमें त्याज्य है । और यह बात अफलातूनने भी मान ली है। इसीलियें कानूनकी सर्वक्षेष्ठ सत्ताका तत्त्व उसने प्रतिपादित किया है। पर इसका श्रर्थं यह न होना चाहिये ( जैसा कि अफलातूनने किया है ) कि नियम किसी भी रीतिसे कभी भी न बदले जायें। कानूनकी सर्व-श्रेष्ठताका यही श्रर्थं होना चाहिये कि कानूनमें सब बराबर हैं श्रीर प्रत्येक पुरुष उसके श्रनुसार दगडनीय हो सकता है, उसके परे कोई नही हो सकता। अफलातूनने पचायत प्रथा-का, शासन-व्यवस्थामें भाग लेनेके लिए योग्यता पानेके वास्ते पक प्रकारकी उम्मेदवारीकी रीतिका, श्रीर भिन्न भिन्न शासन कार्योंके लिए भरपूर वयोमर्यादाका जो प्रतिपादन किया है, वह बहुत ही ठीक जान पडता है। श्राजकल भी हमारी समितमें उच्च शासन संस्थात्रोमें भाग लेनेकी श्राज्ञा छोटी सखात्रोमें श्रावश्यक भाग लेनेपर ही मिलनी चाहिये, बडे बडे भागोंकी शासन-संस्थाश्रोंमें भाग लेनेकी अनुमृति भरपूर वय हो जानेपर ही मिलनी चाहिये। आजकलकी रीति ठीक नहीं कही जा सकती।

व्यक्तिको धनकी जिन बुराइयोंका डर है, उन्हीका डर समाजको भी है। इसलिए श्रफलात्नने कहा है कि राष्ट्रके लोग बाहरसे व्यापार-सम्बन्ध न स्थापित करें। उसने बहुत श्रावश्यक पदार्थोंके विषयमें ही श्रपवाद किया है। व्यापार की दृष्टिसे समाज बहुतांशमें व्यक्तियोंका केवल समूह ही है। क्योंकि व्यापार बहुधा व्यक्ति ही करते हैं श्रीर उनकी सुवि-धाके लिए राज्यको अनेक काम करने पडते है। इस प्रकार व्यक्ति ही नहीं तो समस्त समाज छल-कपटका श्रावरण करने लगता है। इसलिए अफलात्नने कहा है कि उसका आदर्श राज्य समुद्रसे दूर रहे और वहाँ अधिक लकडी न पैदा हो ताक्रि नाव बना कर ब्यापार करनेका लोभ ही लोगोंको न उत्पन्न होवे। यह स्पष्ट है कि यह बात आज कोई नही मान सकता। आज तो इच्छा हो या न हो, अन्य देशोंसे व्यापार करना ही होगा। केवल कुछ अश तक उसपर राज्यका नियत्रण प्रस्थापित हो संकता है, पूर्णत्या नही। अफलात्नके नगर-राज्यका सिद्धान्त केवल उसी कालका सिद्धान्त है। आज तो विशाल राज्य ही रहेंगे और उनकी मनुष्य-सख्या सदव बढती रहेगी। मनुष्य-सख्याको स्थिर रखना आजकल असम्भव है। भ्रणहत्या और बालहत्या दोनो ही भारतमें सदैव नीति और धर्मके विरुद्ध मानी जाती थी और अब भी सारे जगत्में मानी जाती है।

इसका कारण यह है कि स्त्री-पुरुषोंके मेंथुन सम्बन्धपर राज्य अपना नियंत्रण नहीं प्रस्थापित कर सकता। वह केवल यह कर सकता है कि लोग यथाशक्य आत्मस्यमसे काम लें। इसलिए सारे देशोंमे विवाह-सस्था चली जाती है। ममत्वसे अपने नागरिकोंको बचानेके लिए अफलात्नने 'रिप-ब्लिक' में निजी यत्नी और इसलिए निजी सपिचिकी रीति उड़ाकर राज्यको बहुतांशमें एक कुटुम्ब बना डाला था। पर उसे भी यह बात मनुष्य-स्वभावके विरुद्ध मालूम हुई और उसने 'लॉज' में सारे नागरिकोंके लिए निजी कुटुम्ब-प्रथाका प्रति-पादन किया। हॉ, उसपर उसने राज्यका यथेष्ट नियत्रण रखा है। यह प्रश्न अलग है कि यह नियत्रण, विशेष कर आज कलके विशाल राज्यों में, चल सकता है या नही। स्त्री पुरुषों-के सम्बन्धमें एक बात अफलात्नने ऐसी बतायी है जिसका

श्राचरण, भारतमें तो ह्या, यूरोपीय देशोंमें भी श्राज नही होता। लिंग-भेदके सिवा अफलातूनने स्त्री-पुरुषींके बीच कोई विशेष भेद नहीं माने हे। उनमें भेद मानते हुए उसने केवल यही कहा है कि शारीरिक श्रीर मानसिक दृष्टिसे स्त्रियाँ पुरुषोंसे कदा चित् हीन हो । इसका मतलब यह नहीं कि इससे उनके श्रिविकारोंमें कोई विशेष अन्तर हो सकता है। शिचा, सामध जिक कार्य, सामाजिक पद, आदि सब दृष्टिसे दोनोको उसने समसमान माना है। यहाँ तक कि उसने पुरुषोंके समान स्त्रियोंको भी सैनिक कार्य करनेको वताया है। इसी कारण दोनोंकी शिक्षा दीक्षा बिलकुल एक ही बतायी है। इस मतसे कोई पुरुष श्रनुमत हो या न हो, पर उसमें एक कलक श्रवश्य देख पडता है। वह यह है कि दोनोंके समसमान कार्य, पद श्रादिकी व्यवस्था उसने दालोंके .श्रस्तित्वपर रची है। 'रिपब्लिक' में तो श्थम दो वर्गोंके निजी घर है ही नही। पर 'लॉज' में सबके निजी घर होने पर भी लडको-बच्चोंकी बहु-तेरी देख-रेख तथा गृह-ज्यवस्था उसने वासोंके हाथ सौंप दी है। यदि हम डास-प्रथाको ठीक नही समभते तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि लडकों-बच्चोके समस्त कार्य तथा गृह-प्रबन्ध कीन करे ? इसका जबतक यथोचित उत्तर नहीं मिलता श्रीर जब तक हम अपनी स्त्रियोंके अग भन्न और नैतिक अपमान आदि सहनेको तैयार नहीं होते, तब तक स्त्रियों और पुरुषों दोनोंको सब कार्य समान रीतिसे नहीं बॉटे जा सकते। जिस अफला-त्नने समाजके लिए सधर्मानुसरणका तत्व, सकर्माभिरतिका तत्व, प्रतिपादित किया है, जिसने बुद्धि, तेज, वासनाके अनु-सार लोगोंके मनका वर्गीकरण कर लोगोका भी तद्युसार वर्गीकरण किया है और तद्वसार समाजके कार्योंका विभाजन

किया है, वह न जाने कैसे यह न देख सका कि दास-प्रथाके श्रभावमें दोनोंके कार्य बिलकुल एक होना श्रसम्भव है, दोनों की मक्कतिमें ही कुछ अन्तर है और इस कारण उपर्युक्त तत्वके श्रतुसार उनके भी कार्य बहुतांशमें भिन्न होने चाहिये, लोग श्रपनी स्त्रियोंका श्रग विच्छेद करवाना पसन्द न करेंगे और जनका श्रपमान न सह सर्केंगे तथा गेहिक कामोंके कार**ण** उन्हें यथेष्ट अवकाश न मिलेगा, इसलिए सैनिक कार्य स्त्रियोंसे पुरु षोंकी नाई भलीभाँ ति न बन सकेगा ? घर और बाहर दोनोंका समान सम्मान होना श्रलग बात है श्रीर सभी कार्यमें दोनों-में समान भाग लेना अलग बात है। हमारी सम्मतिमें ससार भूलमें पडकर बहक गया है। यदि सतति प्रजनन स्वाभाविक है और समाजके लिए आवश्यक है तो विवाहसंख्यका होना श्रावश्यक है। यदि ब्रिवाह-सस्था है तो कटुम्ब बन जाता है। उसका प्रवन्ध किसीके हाथमें होना चाहिये। स्त्री ही केवल इस कार्थको उत्तम रीतिसे सम्पादित कर सकती है। इस कारण समाज और गृहके कार्योंका एक स्वामाविक विभाजन हो जाता है। फलतः दोनोंके कार्य्य समान होना श्रसम्भव है। यदि हम विवाह-संस्थाकी त्रावश्यकता किसी प्रकार दूर कर सकें तब कदाचित् कुछ श्रशमें दोनोंके कार्य्य समान हो सकेंगे, पर सारण रखना चाहिये कि यह भी केवल कुछ श्रशमें हो सकेगा, सर्वांशमें नहीं। क्योंकि लिंग-भेदके कारण ही कुछ कार्य भिन्न हो जाते हैं श्रीर स्त्रियाँ कुछ कार्योंमें श्रविरत नहीं लगी रह सकतीं। अफलात्न संयुक्त कुटुम्ब-प्रथाके विरुद्ध है। उसका मत आजकल यूरोपमें प्रचलित है। भारतीय लोग कदाचित् उसका मत कभी न मान सकेंगे। बहुत अधिक फलह होनेपर और उनका मेल होनेकी सम्भावना न रह

जाने पर श्रफलात्नने 'लॉज' में विवाह-विच्छेद-प्रथाको माना है। पर सिद्धान्तमें वह भी इसके विरुद्ध जान पडता है श्रौर एकपत्नी-पतिकी प्रथाका वह समर्थक है।

अफलातूनके प्रथोंकी यदि कोई विशेषता सर्वोच कही जा सकती है तो वह है सबके लिए शिकाकी श्रावश्य-कताका महत्व। स्त्री श्रीर पुरुष, झोटे श्रीर बडे, सबके लिए उसने शिक्ता अनिवार्य बतायी है। उसने शिक्ताके महत्वपर जितना ज़ोर दिया है, उतना कदाचित् हमलोग श्राजकल सिद्धान्तमें भले ही मानते हों, पर व्यवहारमें उतना महत्व नहीं माना जाता। किसी भी राज्यमें व्यापार श्रीर शासनके सामने शिचाका कार्य गौए ही है। हॉ, जर्मनीने कुछ श्रश तक यह सिद्ध कर दिया है कि राज्यके उद्देशोंको सिद्ध करनेके लिए नागरिकोंको शिचा देना आवश्यक है और तद्वसाट शिचा दी भी जिसकती है। शेष देश तो इस सिद्धा तमें बहुत पिछुडे हुए हैं। यह एक प्रश्न है कि शिक्षाका स्वरूप कैसा रहे,—क्या लोग केवल राज्यके उद्देश सिद्ध करनेवाले कलपुर्जे बन जावें श्रथवा समाजसेवा करते हुए कुछ निजी उच्च उद्देश भी सिद्ध कर सकें। परन्तु किसी भी दृष्टिसे विचार किया जाय, शिज्ञाके महत्वको हम श्रव भी श्रव्ही तरह नहीं समभे हैं। श्रफलात्नके काल्पनिक राज्योंके प्रधान शासकोंके कार्य शिलामुलक ही हैं। 'लॉज' का प्रधान शासक तो केवल शिक्ता-मंत्री ही बन गया है। तथापि श्राश्चर्यकी बात है कि एक बातमें श्रफलातुन बहुत पिछडा हुआ है। शिद्धाका महत्व मानते हुए भी शिद्धकोंका महत्व उसने कुछ भी नहीं माना है । उसकी शिक्षा-पद्धतिमें यह केवल कलंक सा जान पडता है। ख्रियों श्रीर प्रवर्षिके कार्योंको समान माननेके कारण दोनोंके लिए उसने वही शिचा प्रतिपादित की है। उसकी शिक्तामें सैनिक शिक्ता और सगीत-शिक्ताका महत्व बहुत अधिक है। कदाचिन् ससार उन्हें आज उतने महत्वका नहीं मान सकेगा। त्राज श्रनेक शास्त्रोंके उद्भय-के कारण शिक्ताक्रममें अनेक भिन्न भिन्न विषय स्थान पा गये है। तथापि श्रफलातूनकी एक बात कभी नहीं मानी जा सुकती। शिक्ता कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है। उसका ज्ञान नित्य बढता जा रहा है श्रीर उस ज्ञानको देनेकी रीतियाँ भी बदलती रहती है। साथ ही, समाज तथा व्यक्तिकी त्रावश्यकताए भी बद-लती रहती है। इसलिए शिचामें समय समयपर परिवर्तन होना आवश्यक और स्वाभाविक है। तथापि यह मानना चाहिये कि मृल उद्देशोके विचारसे उसमें कुछ अश तक स्थिरता होना भी आवश्यक है। जिस शिचासे व्यक्ति और समाजके उद्देश पूर्ण नहीं हो सकते, वह शिक्षा शिक्षा कहलाने योग्य नहीं हो सकती। क्रियोंके लिए भी शिक्ताकी श्रावश्यकतापर अफलातूनने जो जोर दिया है, वह सर्वथा उचित है। हमारा मतभेद केवल इसी बातमें है कि वह शिक्षा किस प्रकार की हो।

इस प्रकार ऋफलातूनके ग्रथ पढकर हुमारे पाठकोंके मनमें श्रु<u>नेक</u> प्रश्न उठ सकते हैं। आशा है, वे उनका उत्तर श्रपनी अपनी ओरसे ढूँढ निकालनेका प्रयत्न करेंगे।

### परिशिष्ट ।

#### हिन्दु श्रोंकी सामाजिक व्यवस्था।

मतुष्य श्रीर अन्य प्राणियों में जो श्रनेक भेद है. उनमें यह भी एक है कि मनुष्य समाज-त्रिय प्राणी है, अन्य प्राणी ऐसं नहीं हैं। यदि सिद्धान्त रूपसे ही विचार किया जाय तो कई प्राणी ऐसे अवश्य मिलॅंगे कि जिनमें अल्पाशमें सामाजिकता देख पडती है। परन्तु यह तो स्वीकार करना होगा कि मनुष्यमें जिननी सामाजिकता है श्रीर, उसकी श्रम्य विशेषताश्रो श्रीर श्रावश्यकताओके कारण, सामाजिकताका जितना विकास मनुष्य ससारमें देख पडता है, उतना श्रन्य किसी प्राचीमें नहीं। साञ्जितता मजुष्यकी उस शक्तिका कारण है जिससे ससारके समस्त प्राणियों और वस्तन्त्रोंपर उसका ग्रधिकाह हो गया है। मनुष्य समाज-प्रिय है। परन्तु इतना ही कह देनेसे मनुष्यंकी सामाजिकताका पूरा वर्णन नहीं होता। इसके साथ यह भी कहना चाहिए कि मनुष्यको समाजकी ऋत्यन्त श्रावश्यकता है। यदि वह श्रन्य प्राणियोंसे भैग्तिक श्रीर मान-सिक दशामें ऊचा होकर रहना चाहता है, तो उसे समाजका श्रवलम्बन करना ही पडेगा। इतना ही नही, यदि मनुष्य इस ससारमें केवल जीवित रहना चाहे तो भी अन्य प्राणियोंसे कुछ अशमें अधिक सामाजिकताका आश्रय उसे लेना ही होंगा। मनुष्य जैसा परावलम्बी प्राणी अन्य कोई नहीं है। बिलकल जड़ली दशामें रहनेपर भी, प्रकृतिसे उगनेवाले फल-फूल लाकर श्रथवा अन्य छोटे छोटे प्राणियोंकी हिंसा करके जीवन-निर्वाह करनेपर भी उसे कमसे कम श्राठ दश वर्ष तक, प्रायत्तम्थी रहना होगा—माताको उनके पालन-पोषणका भार श्राप्ने ऊपर लेना ही होगा। यह मनुष्यकी श्रात्यन्त हीन क्शाकी कल्पना है। श्रवतक जितनी जङ्गली जातियोंका पता लगा है, उनकी दशा इस काल्पनिक दशासे कई दर्जे श्रच्छी है।

परन्तु इस दशामें मनुष्य सन्तुष्ट नही रह सकता। पर-मेश्वरने उसे बुद्धि दी है श्रीर उसके कारण भौतिक श्रीर मान-सिक दृष्टिसे वह नित्य अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न कर रहा है। इसी कारण तो सभ्यताकी श्रनेक श्रेणियाँ है। मनुष्यका इतिहास यही बतलाता है और उसकी मानसिक रचना उसे इसी श्रोर सदैव ले जा रही है। इस कारण वह समाज-सङ्ग-ठनके सम्बन्धमें नये नये विचार किया करता है। कही भौति कताका महत्त्व अधिक है, अतएव वहाँ भौतिक उन्नतिको सिद्ध करनेवाली संस्थापें श्रधिक देख पडती है। जहाँ मान-सिक उन्नतिका महत्व श्रधिक है वहाँ इस उन्नतिको सिद्ध करनेबाली सस्थाएँ अधिक प्रभावशाली है। फिर, भौतिक श्रीर मानसिक उन्नतिके इतने भेद हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन भेदोंके अनुसार भी संस्थाओंकी भिन्नता सर्वत्र देख पडती है। सारांश, मनुष्यकी जितनी सस्याप् हैं वे कम-म्रधिक मनुष्यकी भौतिक म्रथवा मानिसिक उन्नति अथवा उँसिकी रक्ताके हेत्रसे ही बनी हैं। इन हेतुओं में परिवर्तन होने-से, उन हेतुश्रोंको सिद्ध करनेके नये उपाय सुभनेसे, श्रथवा सामाजिक या भौतिक परिश्वितिके बदल जानेसे उन सस्थाओं में परिवर्तन हुन्ना करते हैं। यह ससार परिवर्तन-शील है, मनुष्य परिवर्तनशील है श्रीर उसकी सस्थाएँ भी परिवर्तनशील हैं। पुरानी संस्थाओंका बेकाम होना और नयी सस्यात्रोंकी आवश्यकता उत्पन्न होना एक खाभाविक बात है। कभी जान-बुक्त कर तो कभी अनजाने ही मनुष्य अपनी सामाजिक व्यवस्थात्रींको बदलता रहता है। हिन्दुत्रोंकी सामाजिक व्यवस्थामें भी परिवर्तनकी आवश्यकता है।

ससारकी गतिमें पड कर बिना समभे बुभे अपनी सामा जिक व्यवस्थाश्रोंमें परिवर्तन करना मनुष्य जैसे बुद्धिमान् प्राणीके लिए ठीक नहीं। उसे तो सदैव सोच-समभ कर शी कोई भी परिवर्तन करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करनेके प्रश्न बहुत ही महत्त्व पूर्ण है, क्योंकि उनका उसपर बडा भारौ परिणाम होता है। ऊपर हम कह ही चुके हैं कि जानबूभ कर या अनजाने मनुष्य अपनी भौतिक या मानसिक उन्नतिके लिए नित्य नयी संस्थाएँ बनाता है। प्रश्न यह है, क्या मनुष्यके छोटे-बडे उद्देशोंके परे कोई उच्चतम उद्देश है १ क्या उसके सारे प्रयत्न किसी एक उद्देशकी सिद्धि-के लिए हो रहे हैं श्रथवा उन श्रनेक कार्यों में कोई परस्पर मेल नहीं है ? इस प्रश्नका उत्तर इतिहास और मानसिक रचनाके आधारपर ही दिया जा सकता है। दोनों यही बतलाते हैं कि वह किसी उच्चतम उद्देशकी सिद्धिके लिए ही सारे प्रयक्ष करता है. उसके सारे कार्य किसी उच्चतम दशाकी श्रोर उसे श्रग्रसर कर रहें हैं। इस उच्चतम दशाकी कल्पना भले ही स्थान स्थानपर भिन्न भिन्न हो। परन्तु सर्वत्र यह कल्पना है श्रवश्य। खाने-पीने श्रौर स्रोढनेमें श्रर्थात् शारीरिक जीवनको सुधारनेमें ही उसके सारे प्रयत्न समाप्त नहीं होते, वह इतनेसे ही कभी सन्तुष्ट नहीं रहा। शारीरिक सुखकी उन्नति केवल साधनमात्र है। हम यह भी मान सकते हैं कि कभी कभी वह इसीमें इतना लिप्त हो जाता है कि उसे श्रीर किसी बातका खयाल नही रह जाता। परन्तु यह भी सत्य है कि उसकी आँखें खुलनेका मौका आता ही है और तब वह इसके परेकी बातें सोचता है। वह इतना तो अवश्य समभ लेता है कि सांसारिक सुखोंके लिए ही उच्च गुणांका मनुष्यको आश्रय करना चाहिए जिनका अन्य प्राणियों में अभाव है। अन्यथा आवश्यक सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। अपने ही सुखोंकी वृद्धिके लिए यह आवश्यक होता है कि अपने कुछ सांसारिक सुखोंका त्याग अवश्य किया जाय। सारांश, उच्च उद्देश अपने सामने रखे बिना मनुष्यका इस ससारमें निर्वाह होना कठिन है।

यदि यह सिद्ध हुन्ना कि सांसारिक सुखोंके लिए उच्च उद्देशोकी त्रावश्यकता है तो यह सिद्ध ही मानना होगा कि मान्यसिक उद्देशोंकी सिद्धिके लिए किसी उच्चतम उद्देशकी श्रावश्यकता है। इस उच्चतम उद्देशका स्वरूप चाहे हैतिक हो या धार्मिक, परन्तु वह केवल बौद्धिक नही हो सकता। बुद्धि-का कितना ही विकास हो, पर वह सन्तुप्ट नहीं होता। वह सदैव किसी उच्चतम श्वितिकी कल्पना करता है। इसी उच्चतम स्थितिकी सिद्धिकी सम्भावना सारे समाज-सुधारकी कसीटी है। उस उश्वतम उद्देशमें श्रन्य सारे उद्देश लीन हो जाते है। उसकी सिद्धिकी सम्भावनासे अन्य सारे उद्देश श्राप ही सिद्ध हीते जाते हैं। हम इस बातको मान नहीं सकते कि मनुष्य समाजसे त्रलग होकर अपनी आत्यन्तिक उन्नति कर सकता है। देखनेसे किसीको भले ही ऐसा मालूम पडे कि यह सांसा-रिक जीवन मनुष्यकी उन्नतिके मार्गमें बाधक है, परन्तु यह अदूरदर्शिता है। मनुष्य-जीवनके सारे प्रश्लांकी छान-बीन करने-पर मजुष्य इस नतीजेपर श्रवश्य पहुँचता है कि समाजके

, बिना उसकी किसी प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति-की कर्णना ही वह समाजसे पाता है। यदि वह अकेला छोड दिया जाय और भाग्यवशात् किसी प्रकार जीवित रह भी जाय तो वह अन्य प्राणियोंसे बहुत कम भिन्न होगा। समाजके बिना मनुष्यकी भाषा आती नहीं, भाषाके बिना वह ज्ञानमें पश्चके बराबर ही रहेगा, उसके बिना उन्नतिकी कल्पना, न हो सकेगी। उन्नतिकी कल्पनाके लिए भी वह समाजका ऋणी है। बालपनसे हिमालयमें छोड देनेसे कोई मनुष्य ब्रह्म-स्वक्ष्य को प्राप्तु न कर सकेगा। इसके लिए उसे अभीष्ट काल तक समाजमें रहना ही होगा। सारांश, मनुष्य अपने सारे प्रयत्न किसी उन्नतम उद्देशकी सिद्धिके लिए करता है और यही उद्देश समाजके सङ्गठन और सुधारकी कसौटी है।

अभीके हमारे कथनमें एक बात अध्याहत है। सुमाजमें रहकर ही-अदि व्यक्तिके उञ्चतम उद्देशोंकी पूर्ति हो सकती है तो यह स्पष्ट है कि व्यक्ति और समाजद्वोनोंके प्रयक्तका परिणाग्न एक ही होना चाहिए—इस प्रकारकी एकतासे ही मनुष्यकी उन्नति हो संकती है। इसका यह अर्थ नही कि समाज भी किसी तरहका उञ्चतम उद्देश अपने सामने रखकर समिष्ट दृष्टिसे उसकी ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँ यह सरण रखना चाहिए कि समिष्ट-दृष्टिसे जो फल देख पडता है, वह केवल व्यष्टि दृष्टिसे किये प्रथलोंका फल है। इसपर प्रश्न हो सकता है, व्यक्ति और समाजके उद्देश फिर किस प्रकार एक हो सकते. हैं १ व्यक्ति और समाजके उद्देश फिर किस प्रकार एक हो सकते. हैं १ व्यक्ति और समाजके उद्देश फिर किस प्रकार एक हो सकते. हैं १ व्यक्ति और समाजके उद्देश फिर किस प्रकार एक हो नगी इसका मतलब यही है कि समाज अपने बन्धनों द्वारा व्यक्तिको हीन प्रवृत्तियोंके अनुसार चलनेसे रोक सकता है, उच्चतम उद्देशका प्रकाश उसके मनमें पैदा कर सकता है, शान्ति और सुसके स्थापन द्वारा वे सब

श्रावश्यक परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है कि जिससे वह उच्चतम उद्देश सिद्ध हो सके। इससे अधिक कोई बात कोई समाज नहीं कर सकता, समाज व्यक्तिके उज्जतम उद्देशोकी सिद्धि किसी प्रत्यस्य प्रयत्न-द्वारा नहीं करा सकता। यह कार्य व्यक्तिको ही करना होगा। समाज शिक्ता दे सकता है, हीन बातोमें पडने से रोक देनेका प्रयत्न कर सकता है, भौतिक वस्तुत्रोकी श्रावश्यकताश्रोकी पूर्तिकी सम्भावना कर सकता है, शान्ति श्रीर सुखकी स्थापना कर मनुष्यके व्यक्तिगत प्रयह्नोंको श्रागे बढ़ने दे सकता है। इसी अर्थमें समाज और व्यक्तिके उद्देश एक कहे जाते है। शिकासे लाभ लेनेका, बन्धनींसे लाभ उठा-कर हीन मार्गमें जानेसे रुकनेका, भौतिक वरतुएँ पैदा करनेका, श्रीर शान्ति तथा लुखका लाभ उठा उर अपने उ उतम उदेशकी श्रोर बढ़नेका कम या अधिक प्रयत्न व्यक्तिको ही करना होगा। केवल सामाजिक व्यवस्थाश्रीसे व्यक्तिके उद्देशोकी मर्ति होती नहीं । समाज केवल यही कर सकता है कि व्यक्तिके उद्देशोंको पहचान कर उनकी सिद्धिके लिए सर्व ज्ञावश्यक परिश्विति बना रक्खे। इसके परे व्यक्तिके प्रयत्नोकी आवश्यकता है। श्रीर यही सामाजिक बन्धनों श्रोर कार्योंकी सीमाकी तथा उनके खरूपोंकी असली कसौटी हैं। किसी समाजमें व्यक्तिके उच्चतम उद्देशोंकी सिद्धि कहाँ तक हो सर्कती है, इसी बातसे यह जाना जा सकता है कि उस समाजकी सस्थाएँ, बबन, कार्य आदि कहाँतक उचित्त हैं और कहाँतक अनुचित है। समाजकी संखाओं, बन्धनो, कार्यों ब्राहिसे यहि व्यक्तिके उच्चतम उद्देशको सिद्धिकी सम्भावना रही तो हम कह सकतै है कि वहाँ समाज श्रीर व्यक्तिके उद्देशोंमें एकता है. मेल है— समाज व्यक्तिकी उन्नतिमें बाधक नहीं है।

इस उद्देशकी पूर्तिके लिए जिन जिन सामाजिक व्यवस्था-श्रोंकी श्रावश्यकता होती है उनमें श्रम-विभाग मूलक सामा-जिक च्यवस्थाकी आवश्यकता सबसे महत्व-पूर्ण है। सुभी समाजोंमें श्रोर सभी कालोमें यह तस्व किसी न किसी कपमें रहा है। उसके बिना मनुष्यकी किसी प्रकारकी अधिक उन्नति नहीं हो सकती। यदि प्रत्येक मनुष्य श्रपनी समस्त श्रावश्य, कताओं और रक्ताके लिए निजपर अवलम्बित'रहे तो उसकी उन्नति तुरन्त अवरुद्ध हो जाती है। अपनी आवश्यकताएँ स्वय पूर्ण करनेका मौका आते ही मनुष्य उन्हें कम करने लगता है, न्यूनतम वस्तुओंसे ही वह अपना सन्तोष कर लेता है, अपने जीवनका उसे सदा भय बना रहता है, और इन कारणोंसे मानसिक और नैतिक उन्नतिकी श्रोर वह ध्यान दे ही नही सकता। इसलिए इस बातकी आवश्यकता होती है कि एक मञ्जय एक काम करे, दूसरादूसरा काम करे, तीसरा तीसरा काम करे श्रीर इस तरह वे परस्परकी श्रावस्यकतार्ष्ट्र पूर्ण करें। इसी तरह भौतिक उन्नति शक्य हुई है, और आज तो वस्तु औं के उत्पादनमें श्रमविभागका तस्व बहुत ही सुदम रीतिसे उपयोगमे श्राता है। श्राज-कलके कारखानो श्रीर उद्योग घन्धोसे जिस् किसीका थोडा बहुत परिचय होता है, वह इस बातको जरूर जान जाता है। जब श्रार्थ लोग भारतमें पहले पहल आये, तभीसे उस समाजमे अमविभागका तस्व धीरे धीरे श्राने लगा। क्रमशः उसका विकास होता गया श्रीर उसीका प्ररिणाम हिन्दुर्श्वोका जाति-बन्धन हुआ। संसारके समस्त राष्ट्रोंमें किसी न किसी प्रकारके जाति-बन्धन श्रवश्य रहे। स्पर्शास्पर्श और जाति बन्धनसे कोई आनुपक्षिक सम्बन्ध नहीं है। इसकी सृष्टि शायद स्वाभाविकतया हुई हो, शायद

ब्राह्मणोंने अपनेको दूसरोंसे अलग करनेके लिए या अपना . वडप्पन बनाये रखनेके लिए जान-वृक्ष कर उसकी सृष्टि की हो, कुदाचित् ( ग्रीर थही श्रधिक सम्भव है ) इन दोनों रीति-योसे रपर्शास्पर्शकी सृष्टि हुई हो । जाति बन्धनकी स्थिरताके लिए स्पर्शास्पर्शकी श्रावश्यकता समाज व्यवस्थापकोको जॅची हो ज्रोर कार्यविभागकी आवश्यकताने उसकी सृष्टि सरल कर दी हो। परम्तु यह बात स्पष्ट है कि स्पर्शास्पर्श श्रमविभा-गमुलक जाति-बन्धनका श्रावश्यक श्रग नहीं है। जिस समय श्राधुनिक विद्वान न था, श्रावागमनके श्राधुनिक साधन न थे, शिचाका प्रसार कुछ तो गुरुम्रो-द्वारा और कुछ परम्पराकी रीतिसे ही हो सकता था, उस समय विशिष्ट कार्योका, विशिष्ट उद्योगोका, विशिष्ट कुलोंमे परम्परासे चलना आत श्यक तथा स्त्राभाविक था । जैसा ऊपर कहा जा चुका है. ससारके प्राचीन राष्ट्रोमे श्रमविभाग-प्रलक जास्त्रिन्धनका स्बुद्धप जहर देख पडा है। समाजका रथ चलनेके लिए जो अनेक कार्य मनुष्यको करने पडते हैं, उनमे (१) विद्या, उसका प्रसार और उन्नति, (२) समाजकी शत्रुश्रीसे रज्ञा, (३) भौतिक वस्तुओंका उत्पादन और वितरण तथा (४) व्यक्तियोंके घरेलू कार्योंकी सिद्धि श्रीवश्यक भाग है। समीजके कार्यों के ये स्वाभाविक भेद हैं। ऐसे ही भेद अन्य राष्ट्रीमें हैं। कुछ लोगोंका विद्या श्रीर धर्मको बढ़ाना, कुछ लोगोका शस्त्र धारण कर राष्ट्रकी रचा करना, कुछ लोगोका कृषि वाणिज्य आदिमें लगना, और कुछका सेवा-ग्रुश्र्या करना कई जगह देखा गया है। विचार करनेपर सिद्धान्तरूपसे भी ये भेद निष्पन्न होते देख पडते है। उदाहरणार्थ, अफलातून जैसा दार्शनिक अपने ससार प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में यही

तत्त्व प्रतिपादित करता है। उसने भी सब स्वतंत्र लोगोंके तीन वर्गीकरण किये है। इार्शनिक शासकोंका एक वर्ग है, रज्ञा करने वालोंका दूसरा वर्ग है, कृषि-वाणिज्यादि करने वालोंका तीसरा वर्ग है। यह स्परण रहे कि एक कुट्रम्बपद्धतिका बहुत कुछ स्वीकार किया गया है। इस कारण वहाँ दासोंकी श्रावश्यकता केवल वैश्य वर्गके लिए देख पडती है। तथापि इस विषयमें उसका कथन स्पष्ट नहीं है। हाँ, "लाँज" नार्मक प्रन्थमें सेवा-शुश्रूषाके लिए दासोंकी श्रावश्यकता स्पष्ट बतलाई गयी है। यदि "रिपब्लिक" में अशत. एक कुटुम्ब पद्धतिका स्वीकार उसने न किया होता तो उसे उसमें भी स्पष्टतया दासोकी प्रधा का, यानी शुद्रवर्गका, स्पष्टतया स्वीकार करना पडता। अफ-लातूनने शासनाधिकार दार्शनिकोंको दिया है, रत्ता करनेवा-लोंको नहीं। इससे शायद कोई कहे कि उसकी राज्यानिक व्यवस्थामें श्रीर भारतकी ऐतिहासिक व्यवस्थामें भेद है। परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए। भारतमें बहुधा चित्रय ही राजा हुए है परन्तु उन्हें श्रपना शासन-कार्य्य ब्राह्मणोंकी सलाहसे ही चलाना पड़ा है-ब्राह्मण ही वास्तव्रमें सर्वदृष्टिसे व्यवस्थापक रहे है। यह बात ध्यान-में रखनेसे उल्लिक्षित भेद बहुत कम हो जाता है श्रीर दोनों व्यवस्थाए करीब करीब एक समान देख पड़बी है। जाति-भेदसे भले ही अनेक बुराइयाँ हुई हों, परन्तु उससे समाजको श्रनेक लाभ भी हुए है। यह बात उसके कहर विरोधी भी मानते है। समाजमें स्थिरता, भिन्न भिन्न कार्योंकी कुशलता श्रीर इस कुशलताकी परम्परागत शिक्ता तथा उत्त-रोत्तर उन्नति, इसीके साथ समाजमें सन्तोष श्रीर शान्ति श्रीर इस तरह व्यक्तिकी उचतम नैतिक उन्नति इसीके कारण

शक्य हुई। बुराइयाँ भी अनेक रही। स्थिरतासे उन्नति अवरुद्ध हुई, व्यक्ति अपनी अपनी अवृत्तिके अनुसार अपने गुर्णोका **आत्यन्तिक विकास ने कर सके और इस कारण विद्यां और** शास्त्रकी उन्नति तथा प्रसारमें बाधा हुई, श्रीर इस तरह समा-जकी अधोगति हो गयी। इन बुराइयों भलाइयोको देखनेसे रही जान पडता है कि समाजमें श्रमविभाग चाहिए, परन्तु परिश्वितिके अनुसार अमविभागका अमल भिन्न भिन्न रीतिसे करना चाहिए। शायद इस देशमें भी पहलेके व्यवस्थापकोंकी यह इच्छा न थी कि कोई इस जातिसे उम्र जातिमें कभी, किसी भी अवस्थामें, न जा सके। अन्यथा, गीताके 'चातु-र्वेएर्य मया सप्ट गुणकर्म विभागश 'का सन्तोषदायक अर्थ नहीं किया जा सकता। चातुर्वएर्यकी सृष्टि केवल कर्मके ही अर्ज़्सर नहीं तो गुणके अनुसार भी की गयी थी या हुई थी। इतिहासके आधारपर यह कहा जा सकता है कि कुछ काल तक एक जातिसे इसरी जातिमें लोग अपने गुणो और कर्मोंके **अनुसार जा सकते थे—आज जैसा कठिन जाति वन्धन कुछ** कालतक न था। यदि कोई अपने उठाये कर्मोंमें चरम उन्नति करे. उससे समाजका हित करे श्रीर उस हितके खरूपको श्रुच्छी तरह सममें तो उसकी उच्चतम नैतिक उन्नति हुए बिना द स्हेनी । क्योंकि अन्तमें यह बात सब विचारवान लोगोंको माननी पडती है कि मानसिक सुख ही वास्तविक सुख है श्रीर नैतिक उन्नति ही वास्तविक उन्नति है। इस लेखकके मतमें धार्मिक उन्नति नैतिक उन्नतिका ही एक विशिष्ट खरूप है। अपने कार्योंको यथासम्भव उत्तम रीतिसे करना, उससे समाजका हित सिद्ध करना तथा उस अवस्थामें सन्तोष मान कर अपने मनको सम बनाये रहना ही भौतिक और नैतिक उन्नतिको

प्राप्त करना है। "योगः कर्मसु कौशल" ग्रीर "स्वे स्वे कर्मएय-भिरतः ससिद्धि लमते नरः" जैसे तत्व अफलातुनको मानने पडे हैं। बास्तवमें इनके सिवा समाजकी कोई उपाय दुई। मनुष्य प्रयत्न करे श्रवश्य, परन्तु यदि वह मनको सम न रख सके तो उसे शान्ति श्रौर सुख शप्त नहीं हो सकते। फिर वह भौतिक उन्नतिके परे कुछ सोच नही सकता, समाजमें जीवन-सङ्ग्राम कठिन श्रौर परस्पर विरोधी हो जाता है। श्रन्तमें समाज और व्यक्तिके वास्तविक उद्देशमे विरोध उत्पन्न हो जाता है और फिर शान्ति और सुख उनसे कोसो दूर भाग जाते है। श्रफलातूनने श्रपने प्रन्थमें नैतिक विकासकी ही समस्या हल करनेका प्रयत्न किया है। श्रीर श्रन्तमें उसे भी एक प्रकारके जाति बन्धनकी सृष्टि करनी पडी. और धर्म ( justice ) की मीमांसा करते करते इस परिणामण्ट पहु-चना पहाकि "धर्म अपने अपने कर्ममें कौशल प्राप्ति ही है। श्रपनी स्थितिके कार्योंको पूर्ण करतेकी श्रीर दूसरेके कार्योंमें द्खल न देनेकी इञ्जाको ही धर्म ( प्रथवा न्याय ) कह सकते हैं।" निज कर्तव्योंको यथाशक्य उत्तम रीतिसे प्रतिपन्न करनेकी कल्पनाके सिवा किसी समाजकी गाडी ठीक चल नहीं सकती श्रीर न व्यक्तिको वास्तविक सुख मिल सकता है। श्राज-कल पाश्चात्य ससारमें भौतिक वस्तुओंकी भोगेच्छा श्रत्यन्त प्रबल हो गयी है। इस कारण वहाँ सुख श्रीर शान्ति नहीं है। मनुष्यका जीवन समुद्रकी मछलियों जैसा जीवन हो गया है। सुख श्रीर ्रशान्तिके लिए गीताके कर्भयोगके सिवा ससारमें कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ "योग कर्मस्र कौशल" श्रीर "स्वे स्वे कर्मएयभिरत" ससिद्धि लभते नर " जैसे तस्व साथ ही साथ प्रतिपादित किये गये। किसी न किसी प्रकार- का श्रम विभाग प्रत्येक समाजके लिए श्रावश्यक है। उसका ' स्वरूप क्या हो, यह समयानुसार ही निश्चित हो सकता है।

ऊपर कहा जा ईका है कि श्रम विभागका तस्व समाज आप ही आप उत्पन्न करता है। परन्तु वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी वैसी बात नही है। यह व्यवस्था हमारे पूर्वजोकी ऋत्यन्त मौलिक कल्पना है। इसमें खाभाविकता बहुत कम है। बाल्यकालमें अपने बडोसे शिक्ता प्राप्त करना आबश्यक होता है, बडे होनेपर विवाह करना श्रावश्यक होता है। परन्तु गृहस्थाश्रमका श्रद्धभव पानेपर श्रपनी नैतिक श्रथवा धार्मिक उन्नतिके लिए ससारके बन्धनोसे दूर होनेका प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्यके लिए समान स्वाभाविक हे नहीं। इसका यह श्चर्थ नहीं कि मनुष्यमे स्वभावतः नैतिक श्रथवा धार्मिक उन्नति-की <u>इच्छा</u> नहीं है। वह इ*च्*छा है अवश्य, परन्तु उसका इन्द्रिय-सुखके लोभसे और ससारकी समना गायासे दव जाना भी उत्ना ही स्वाभाविक है। यही दूसरा परिणाम मनुष्य जातिमे सदैव देख पडता है। ससारका यथेष्ट श्रनुभव पाने पर, ससारका रथ कुछ कालतक खीच चुकने पर, अपनी उन्नति की श्रोर लगनेकी श्रनिवार्य व्यवस्था केवल श्रायौंने ही उत्पन्न की। इस व्यवस्थाके कारण हिन्दूसमाजुकी कई प्रकारकी उन्नति हुई श्रौर वह कई प्रकारकी बुराइयोसे बचा रहा। बाल-विवाहकी प्रथा उस व्यवस्थामें शक्य न थी श्रीर उसकी बुराइयाँ समाजमें घुसनेकी सम्भावना न थी। जहाँ बाल विवाह नही, वहाँ बालवैधव्यका चमत्कार भी देख पडना सम्भव न था। वृद्धविवाहको सम्भावना न थी। गृहस्थाश्रम-का जीवन विताये बिना इन्द्रिय सुखकी पिपासा जो नितान्त श्रतृप्त रहती है, श्रीर इस कारण समाजके ऐसे लोग जो

**'श्रनेक श्र**त्याचार श्रीर दुराचार करते है, उसकी सम्भावना न थी। इसरोंकी स्त्रियोपर बुरी नजर रखनेवालो, वेज्याश्रों को पांलनेवालों, अथवा गृहस्थाश्रममे श्रत्यन्त लिप्त स्नधु-वैरागियों ब्रादिका उस समय देख पडना सम्भव न था। यह विचित्र चमत्कार इस व्यवस्थाके श्रन्त हो जाने पर ही उत्पन्न हुआ है। उस समय यह भी न था कि जिन्हें गृहस्थाश्रम द्वारा समाजकी सेवा करनी चाहिए, साथ ही श्रंपनी इन्द्रियोंकी स्राभाविक पिपासा कुछ सन्तुष्ट करनी चाहिए, वे समाजके ऐसे कार्य करनेमे लगे रहें कि जिनसे गृहस्थाश्रमको, श्रौर इस प्रकार समाजको, धक्का पहुँचे। समाजकी ऐसी सेवा करनेका काम तृतीय और चतुर्व आश्रमवालोंका था। गृह-स्थाश्रम समाजका स्तम्भ है। व्यक्तिगत इन्द्रिय-सुख-पिपासा-के सन्तोषसे समाज नीतिहीनता, श्रश्नान्ति, दुःख, ख्रस्क्य, दुराचार और अत्याचारसे बचता है। साथ ही वह अन्य तीन आश्रमोका पोषक भी है—उसीपर अन्य तीनो आश्रम श्रवलम्बित हैं। उसीकी सहायतासे बच्चे समाजके अङ्ग बनते है, श्रीर तृतीय श्रीर चतुर्थ श्राश्रमवाले समाजकी धार्मिक, नैतिक, विद्याविष्युक आदि सेवा कर सकते हैं। श्राजकल इघर लडकेका विवाह होता है, तो उधर पिताका द्वितीय या तृतीय विवाह होता है। दोनों गृहस्थाश्रम साथ ही-व्यतीत करते हैं। इसके कारण समाजमें श्रीर घरमें जो बुरा-इयाँ घुसती है, उनकी केवल कल्पना करना ही अञ्छा है, उन्हे देखना किसीको नही भाता। साथ ही प्रीढ़ लडकोंके प्रत्येक कार्यमें बडे जिस प्रकार अनुचित रीतिसे हस्तकेप करते हैं और उसके कारण घर घरमें जो भगडे चलते है, वे सवपर प्रकट ही हैं। मरते दमतक गृह खाश्रममें लिप्त रहने-

के कारण मातापिताको अपने लडकोंसे गालियाँ सुनना, मार् पीटका भी प्रसाद पाना और कभी, कभी विषादिसे सेवा प्रदूण करनेका मौकाँ आना स्वामाविक है। और इस कारण मूल मानवी उद्देशोंका सदैव अपूर्ण बने रहना तो नितान्त स्वा भाविक परिणाम है। वर्णाश्रम-व्यवस्थासे अनेक बुराइयाँ , इकती है और समाजकी गाडी बिना विशेष कप्रके अच्छी तरह चल सकती है। इसलिए कुछु पाश्चात्य लोग भी अब इसका समर्थन करने लगे हैं। हिन्दू-समाजसे इसका लोप हो जाना अत्यन्त खेदकारक बात है। बढती मनुष्य सख्याका डर दूर केरनेका यह एक उत्तम साधन है। कुछु भोग तो कुछ स्वयम ही इस समस्याको दूर करनेका, साथ ही मनुष्यकी व्यक्तिगत उन्नति शक्य करनेका, उत्तम उपाय है।

• वर्णश्रम व्यवस्थामें गृहस्थाश्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। श्रोर इसलिए सामाजिक व्यवस्थामें पितपत्नी सम्बन्धका विचार श्राना स्वाभाविक है। पाश्चात्य विद्वान हमपर यह दोष लगाया करते हैं कि हम अपनी स्त्रियोंको गुलामोकी नाई रखते है। परन्तु यह श्रारोप सिद्धान्तमें तो नामको भी सत्य नहीं है—हॉ व्यवहारमें उसमें कुछ सचाई देख पडती है। सिद्धान्तकी दृष्टिसे हिन्दुश्रोंमें पित श्रीर पत्नी दीनों वराकर हैं—दोनों ससारक्षपी रथके नितान्त श्रावश्यक चक्र हैं, उनके बिना ससार चल नहीं सकता, श्रीर इस कारण दोनोका महत्व एक बराबर है। हमारे पूर्वजोंने इस बातको श्रानेक प्रकारसे माना है। जिस मनुस्पृतिमें 'न स्त्री स्वातन्त्रय मईति' कहा है, उसीमें ऐसा भी कहा है कि—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः ॥

'न स्त्री खातन्त्रय महीते' वाले श्लोकसे हम यह कल्पना नही कर सकते कि हमारे शास्त्रकारोंने स्त्रियोंको गुलामोंकी नाई रखनेको बात प्रतिपादित की है। यह सबको मानना पडता है कि पुरुषसे स्त्री कुछ श्रधिक चञ्चल होती है। इसलिए उसे कुछ बन्धनमें रखना श्रावश्यक है। इसीसे उसपर पुरुषींका नियमन रहना श्रावश्यक है। इसीलिए 'पिता रच्चति कौमारें' श्रादि कह कर 'नस्त्री खातन्त्र्यमईति' कहा गर्या है। शास्त्रकार-का मत यह कदापि नहीं हो सकता कि स्त्रियाँ गुलामोकी नाई रक्बी जायं। ऐसा माननेसे श्रात्मविरोधका दोष उस शास्त्र-कारपर मढना होगा, क्योंकि उसीने 'यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते' जैसी वार्ते अनेक स्थानोंपर कही है। हिन्दुओंका अन्तिम हेतु उच रहा है, वह है उच्चतम श्रवस्थाका प्राप्त करना। इसके लिए मानसिक शिक्षा चाहिए। पति पत्नी सम्बन्धको श्रविभरूर अर. दोनोको एक ही रथके समान चक्र बना कर, दोनोंको एक ही उच्चतम स्थानके प्रवासी मानकर, हिन्दुश्रोंने इस सम्बन्धकी जो कल्पनाएँ ससारमें प्रतिपादित की हैं उनसे उच्चतर कल्पनाएँ ढूँढ निकालना शम्य नहीं। विवाहके बाद पति-पत्नी मिलकर एक नया प्राणी बन जाता है। उसमें स्त्री श्रीर पुरुष श्रविच्छित्र रूपसे मिले हुए है। उनका उद्देश्य सदैव एक है। जहाँ भिन्नताकी कल्पना ही नहीं, वहाँ भिन्नताकी कल्पना, श्रारोपित कर यह कहना कि हिन्दुओं से स्त्रियोंको गुलामोंकी नाई रखनेके लिए कहा है, हिन्दुऋोंके साथ सरासर अन्याय कुरना है। आधुनिक पाश्चात्य लोग इसे अपनी दृष्टिसे देखते हैं और इस कारण वे इसका सद्या ऋर्थ समभ नहीं सकते । सिद्धान्तरूपसे हिन्दुश्रोंमें पति श्रौर पत्नी-का महत्त्व समान है, परन्तु उनका सम्बन्ध श्रविभाज्य है,

वे दोनों मिलकर एक तीसरा प्राणी बन जाते है। अन्यथा 'अर्घाद्गिनी', 'सहधर्मिणी' आदि रान्होंका कोई अर्थ न रह जान्नगा। परन्तु व्यवहारमें इस सिद्धान्तको कुछ नियमित करना पडता है।

ा पाश्चात्य लोग 'ख्रियोकी गुलामी' की कल्पनापर इतने विगडते हे, समाजमें क्या उनकी कल्पनाएँ व्यवहारमं कभी देखनेमें आयी था आती है। वहाँ भी प्रत्येक घरमें स्त्रीकी सत्ताकी अपेद्या पुरुषकी सत्ताकी ही श्रधिक चलती है। कहीं भी श्रन्तिम श्रधिकार एक्हीके हाथमें रहनेसे वहाँका शासन श्रव्हा चैंलता है श्रीर वहाँ समृद्धि, शान्ति श्रीर सुलकी सरमावना हो सकती है। वागी होनेकी नौवत श्रानेपर ही कई यूरोपीय देशोम ख्रियोको राजकीय श्रविकार पाप्त हुए है + अप्सें तो दोनो बराबर श्रधिकारी है ही नही, परन्तु समा-जकी श्रनेक व्यवस्थात्रोमे वहाँ भी सदैव पुरुषोका श्रिथिकार बद्धत श्रधिक रहा है और है। दोनो जब सब जगह समान श्रिधिकारी होगे तय समाजकी यया श्रवस्था होगी, यह कहा नहीं जा सकता । इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ स्त्री और पुरुष विवाहके बाद भी भिन्न भिन्न ही सुमभे जाते है। इस कारण दोनोंकी मानसिक अवस्थाओंका पूर्ण मेल कभी नही होता। परिएाम यह होता है कि मतभिन्नता और श्रधिकारके लिए घरोंमें सदैव भरगडे होते रहते है। सन्तोष, शान्ति श्रीर सुख उनसे कोसों दूर रहते है। भौतिकताका अत्यन्त प्रबत्त साम्राज्य है। इसका परिणाम यह होता है कि थोडेमें सांसा-रिक जीवनको सुखी करना वे नहीं जानते, फलतः विवाह-बन्ध नोंमे पडनेसे डरते है। इसका नतीजा नैतिक दुराचार है, जिसके कारण कई सरकारोको लावारिस वश्चे पोसनेका एक

विभाग बनाना पडा है। कही कही पुत्रोत्पत्तिके लिए इनामका प्रलोभन दिया जाता है। अत्यन्त भौतिकताका, जीवनमे उच्च उद्देशोंके अभावका, यह खामाविक परिणाम है। भौतिकताके कारण खन्ततिकी खामाविक इच्छाका भी नष्ट होना नैतिक अधोगतिका बडा स्पष्ट लच्चण है।

अब किसी गरीवसे गरीब हिन्द्रके भोपडेकी श्रोर दृष्टि. डालिये। यहाँ आप पायँगे कि पत्नी अपने कार्य मन लगा कर कर रही है, पति अपने कार्य (पुरानी ही रीतिसे क्यो न हो परन्तु ) मन लगा कर कर रहा है । जो कुछ प्राप्ति होती है उसीसे वे अपनी गृहस्थी चलाते है और सुख और शान्तिसे रहते है। सामान्यत यही मानना पडता है कि एक दूसरेका परस्पर यथेष्ठ प्रेम है और अपनेको वे इस जन्मके लिए परक्परसे बॅघे समक्षते हैं। जिन पाश्चात्योंने हमारे अप्रेकी वास्तविक- द्या देखी है उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा है कि उनके ऐश्वर्यपूर्ण प्रासादोंकी अपेता हमारे यहाँके भोपडों में श्रधिक सुख श्रौर शान्ति है। यह है अविभाज्य पति-पत्नी सम्बन्धकी कंल्पनाका परिणाम। यदि कोई कहे कि सिद्धान्तमे नहीं तो कमसे कम व्यवहारमें पत्नीकी दशा गुलामीसे किसी केंदर अञ्झी नृही है, तो यह बात बहुत कुछ भूउ है। ऐसा देख पडनेके कारण ये हैं कि हमारी स्त्रियाँ सभा-स्रिम-तियोमें भाग नहीं लेतीं, उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक चाहे जिससे मिलनेकी स्वाधीनता नही, उन्हें बहुत सा समय घरके अन्यकारमें ही विताना पडता है, उन्हें पायः शिक्तासे लाम उठानेका अवसर नहीं दिया जाता, सब जगह पुरुषसत्ताका ही साम्राज्य देख पडता है। इन श्रारोपोंमेंसे कुछ तो अशत-श्रवश्य सत्य हैं । उन्हें उचित शिक्ता नही मिलती, कुछ

लोगामे पर्देकी प्रथाने उन्हें भौतिक स्रालोकसे भी विचत कर-नेका प्रयत्न किया है, कही कहीं वे त्र्यापसमे भी नहीं मिलने जुलूने पाती। परन्तु यह भी सारण रहे कि घरके भीतर उनकी सत्ता पुरुषासे बहुत श्रिथिक है। ऐसा जान पडता है ( ऋौर ऐसा कहनेके मोके समाजमें आया ही करते है ) कि घरमे पुरुष स्त्रीका गुलाम है। घरपर स्त्री पुरुपसे नाको चने चवपा सकती है। पुरुषको अपनी सत्ताका गर्व करना बृथा है। कहावत है कि ससारका राज्य तुम चला सकते हो, परत घरका नही। यहाँ स्त्रीकी सत्ता श्रबाधित है श्रीर पुरुषको स्त्रीका कहा खुपचाप मानना पडता है। वास्तवमें कौन किसका गुलाम है, यह निश्चित करना प्रायय है। गुलामीकी कल्पना केवल सममूलक है। पाश्चात्य लोग समक्ष बैठे है कि समा स्वितियोमे भाग लेना, स्वन्छन्दतापूर्वक समाजमे घूमना, पुरुषो जैसो ही शिचा पाना समाविकारके मूल-हैन परन्तु यह केवल भ्रम है। भौतिक वस्तु ओकी उत्पत्ति या अन्य कोई काम करके जीवनके लिए अर्थ कमाना, समाजमे शान्ति और सुख श्रापित करना, समाजका शासन करना, उसकी रज्ञा करना श्रीर इन कार्योंके लिए दुसरे श्रानुपगिक कार्य करना जितने महत्वका है, उतने ही महत्वके कार्य बर्धोंका पालन पोषण्, लाई श्रामद्नीसे काटकसरके साथ गृहस्थी चलाना, पुरुष श्रीर बाल बचोंको भोजन देना, बाल बचोंको समाजकी तथा घरकी रीति भाँति सिखाना श्रीर इस प्रकार उन्हें समाज-योग्य बनाना श्रादि हैं। समाज या न्यक्ति किसी भी दृष्टिसे देखा जाय, हिन्दूने घरमे स्थीके कार्य पुरुषके कार्योसे किसो प्रकार हीन दर्जेंके नहीं कहे जा सकते। यदि तुलना ही की जाय तो यही कहना होगा कि दोनो प्रकारके कार्य व्यक्ति श्रीर

समाज दोनोंके जीवनके लिए श्रावश्यक है श्रीर इसलिए समान महत्वके है। स्त्रियोंके कायोंको हम हीन नहीं कह सकते। ऐसा कहनेवाले केवल भ्रममें पडे है। वे समाज श्रीर व्यक्तिकी भलाईके परस्पर सम्बन्धको न जाननेसे ऐसा कहा करते हैं। उन कार्यों का महत्व घटानेसे, उन्हं हीन समक्रनेसे, समाज श्रीर घरमें अनेक बुराइयाँ घुसती हैं। यूरोपीयोंके गाईस्थ जीवनका सिच्चिप्त वर्णन करते समय हम उनका उल्लेख कर ही चुके है। इससे यह मतलब न निकालना चाहिये कि पति-पत्नी सम्बन्धकी हमारी व्यवस्थामें किसी प्रकारके सुधारकी श्रावरयकता नहीं हैं। अपने समाजकी कुछ बुराइयोकी हम स्वीइत कर चुके है, श्रीर वहॉपर सुधारकी श्रावश्यकता भी हम मान चुके है। स्त्रीकी दशामे थोडा बहुत सुधार करना नितान्त आवश्यक है। पहले तो परिस्थिति बदल जाहेंसे ही इस ब्यद्धशामें छोटे मोटे परिवर्तन करना आवश्यक है। फिर दूसरा कारण यह है कि समाजकी अधोगित के साथ साथ पति-पत्नी सम्बन्धका विचार और श्राचार भी मृत विचार और श्राचारसे कुछ भिन्न हो गया है। कुछ नयी बातोंके समावेशकी आवश्यकता है तो कुछ पुरानी बातोंको' श्रच्छी तरह समभ कर समाजमे. उनका प्रचार करानेकी स्रावश्यकता है। तथापि यह मानना चाहिये कि स्त्री-पुरुष सम्बन्धकी श्रीर उनके कर्तव्योंकी मूल कल्पनामे बहुत श्रिधिक परिवर्तन करनेकी श्रावश्यकता न होगी।

एक बातका विचार करना आवश्यक है। जब अकाल-मृत्युका डर कम था, बालविवाहकी प्रथा न थी, बालविधवाएँ न होती थी, पति पत्नीके सम्बन्धकी कल्पना अत्यन्त उच्च थी, सारे समाजमें कर्तव्यपरायणता मूर्तिमान विराजती थी और एकत्र कुटुम्ब-पद्धतिकी कल्पना थी, उस समय स्रीके जाय-वादके अिकार पुरुषके बराबर न थे। इसर्म कोई आश्चर्य नहीं। उस व्यवस्था और स्थितिमे स्थियों और उनके बान बन्नों-को भूलों मरनेकी पारी किचित् ही आती थी। इसिलए स्थियोंको जायदादके स्वतन्त्र अधिकारकी आवश्यकता न थी। इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्रीको जायदाद सम्बन्धी अधिकार बिलकुल न थे। अधोगतिके कालमे पुरुषोंने उनके अधिकारोंको छीन लिया था। इस नये राज्य-शासनमें भी कुछ कालतक प्रचलित प्रथाकी चलती रही, पर तु ज्यो ज्यो पुराने धर्म ग्रन्थोंका अभ्यार-और विवेचन बढता जाता है, त्यी त्यों स्थियोंके कुछ अधिकारोंकी कल्पना इड होकर अमलमे आती जाती है और स्त्रीके जायदाद सम्बन्धी कुछ अधिकार माने जाने लगे है। आज यह मानना पडता है कि स्त्रियाँ सङ्गट, कर, बलेश, दुराचार आदिसे बचें ईसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें भी जायदादके कुछ अधिकार अवश्य दिये जायँ।

दस आवश्यकताका एक भारी कारण है। जिस समय एकत्र-कुटुम्ब पद्धति थी, उस समय किसी मृतकी पत्नी तथा बहाँको अपने बलपर खंडे होनेकी आवश्यकता न थी। परन्तु अब तो यह पद्धति नष्टप्राय हो गयी है। और इस कारण स्त्रीन्ती स्तव्य रक्ताके साधन निर्मित करनेकी आवश्यकता है। एकत्र-कुटुम्ब पद्धतिके अनेक लाम थे। इस पद्धतिमे शासनकी बागडोर एकके हाथमें रहती थी। सारा द्रव्य एक निधिमें जमा होता था, सारे कार्य सब कुटुम्बके हितकी दृष्टिसे किये जाते थे, सबके कार्यों और विचारोपर बृद्धोंका तथा परस्परका नियन्त्रण रहता था, इन कारणोंसे कुटुम्बमें सदैव सद्भाव बना रहता था, प्रेम, आदर सत्कार आदिसे सब लोग परस्पर

बर्ताव किया करते थे, श्रीर इस तरह शान्ति, सुख श्रीर समृद्धिका अनुभव प्रत्येक कुटुम्बको पाप्त हो सकता था। परन्तु आज-कलके व्यक्ति-खातन्त्र्यने तथा नयी परिश्वितिने उन सब बातोको नष्ट कर दिया है। हमारा यह कहना नहीं कि एकत्र कुटुम्बपद्धतिसे हानि हो ही नहीं सकती। अधी-गिकि कालमे कई घरोंमें आलसी जीव पैदा हो गये थे श्रीर वे अपना पूरा भार भाइयों अथवा वृद्धीपर डाल कर श्रपना काल बिताया करते थे। यह बुराई श्राज बहुत कम हो गयी है क्योंकि प्रत्येकको आज अपने पैरोपर खडा होना पडता है। हमारा यह भी कहना नहीं है कि अनिश्चिन काल तक एकत्र रहना एक कुटुम्बके लोगोंको शक्य है। माता-पिताके रहनेतक यदि भाई भाई शान्ति, प्रेम, श्रौर श्रादर-सत्कारसे एकत्र रह सकें तो समभना चाहिए कि एकत्र कुडुम्ब-पद्धतिकी कल्पना समाजमें श्चलित है। माता-पिताका जीवन-काल श्रथवा सब भाई समभदार होनेका काल ही इस पद्धतिकी स्वाभाविक सीमा है। इससे अधिककी आशा करना मनुष्य-खभावके विरुद्ध है। परन्तु श्राज इस चीमाका भी पालन कई कारखोंसे नहीं होता। जीवन सङ्ग्राम दिनों दिन कठिन होता जाता है, इस कारण अधिकाधिक द्रव्यके लिए मार्ग दूँढने पढते हैं, उसके लिए श्रावागुमनके साधन भी हो गये हैं, पाश्चात्य भौतिकताका परिणाम हमपर हो गया है, हमलोग श्रब बहुत स्वार्थी हो गये है, भाई बन्दोंकी तो क्या, माता-पिताकी भी परवाह नहीं करते, बुढापेमें उनकी भी खबर नहीं लेते, आदर-सत्कार, प्रेम आदि भावनाएँ काफूर हो गयी है, अपने अपने मौतिक सुखमें हर एक आदमी खूब मश्गूल हो गया है, श्रीर इस तरह एकत्र-कुटुम्ब-पद्धतिके परिपोषक नैतिक गुण सारे नष्ट हो गये है। नयी परिश्विति और कल्पनाश्रोने हमारी नैतिक श्रधोगित श्रवश्य की है। श्रव यह श्राश्रा भी नहीं की जा सकती कि उस प्राचीन पद्धिका पुन रुखार हो सकेगा। परिश्विति ही उसके विरुद्ध है। तथापि श्राज भी भाई भाई इतना कर सकते हैं कि दूर दूर रहने पर भी श्रपनेको परिवारके श्रद्ध समर्भे, श्रावश्यकतानुसार और शक्त्यनुसार परस्परकी सहायता करें, प्रेम-भाव और श्राद्र सत्कार बनाये रखें, श्रीर माता-पिताके जीवन पर्यंत तो भी खुल्लमखुल्ला श्रलग न हों। इससे कुछ नैतिक कल्पनाएँ बनी रहेंगी, कुछ नैतिक श्राचरण परस्परके प्रति देख पढेगा, श्रीर इस प्रकार समाजके व्यक्तियोंकी कुछ श्रधोगित रुकेगी। तथापि यह स्पष्ट है कि इस श्रवस्थामें स्त्रियोंको जायदादके

व्यक्ति-स्वातव्यकी नथी करणनाओंने हमारे सामाजको एक हानि और पहुँचायी है। पहले प्रत्येक व्यक्तिको यह ध्यान रहता था कि में समाजका श्रक्त हूँ, समाजके प्रति श्रपने समस्त कार्यों और विचारोंके लिए जिम्मेदार हूँ, मेरे श्रीर समाजके हितका श्रन्योऽन्य सम्बन्ध है, इसलिए समाजके व्यक्तियोंके श्राचरणोंको सुधारना मेरा काम है, इत्यादि इत्यादि । परन्तु श्राज्य थे कल्पनाएँ रह नहीं गयीं। कोई कोई तो श्रक्षान या म् पूर्वता श्रथवा मनोविकारोंके कारण खुद्धमखुद्धा कह बैठते हैं कि 'हमें समाजसे करना ही क्या है ? हमें समाज क्या देता है ? हम समाजकी क्यों परवाह करें ? समाज हमारे कार्यों में बाधक होनेवाला कीन है ?' उस प्रकार वे श्राचरण भी किया करते हैं। इस तरह समाजकी श्रधोगति हो रही है। उन्हें यह समभनेकी श्रावश्यकता है कि हमारा श्रीर समाजका श्रवि- ेच्छिन्न सम्बन्ध है, समाजके विना हम कहाँके न रहेंगे, समाजकी उन्नति होनेसे ही हमारी उन्नति होगी, समाजकी अधोगतिसे हमारी भी अधोगति होगी, समाजका हम •पर अधिकार है, समाजपर और उसके व्यक्तियोंपर हमारा भी अधिकार है, हम सब परस्परके तथा अपने बालबचाँके आचरणके लिए परस्परके श्रति जिम्मेदार हैं। आज-कल व्यक्तिस्वातन्त्र्यका तो नहीं, खच्छन्दताका राज्य अवश्यमेच चारों और फैल रहा है।

इसीके साथ नयी परिस्थिति तथा विचारोंके कारण हमारी एक श्रीर कल्पना नष्ट हो रही है। धर्म हमारे कार्यों श्रीर विचा-रोंकी नीव था। परन्तु श्राज उसके विचारात्मक श्रीर श्राचारा-त्मक बन्धन ढीले हो रहे है। हमारे सारे कार्य ब्रह्मार्पण श्रथवा कृष्णार्पण किये जातेथे, 'निर्ममत्व' हमारे कार्यीका भाव अम, श्रीर इस॰ तरह श्रहद्वारसे हमें दूर रखनेका प्रयत्न किया जाता था। कई कार्योंमें धार्मिक विचार भरु दिये गये थे, इस कारस्क हम उन्हें करनेसे टालमटोल न करते थे। हमारा यह कहना नहीं कि पुरानी सब रीतियाँ और प्रधाप ठीक थी या आज श्रावश्यक हैं। समाज परिवर्तनशील है। उसमें नित्य नयी बातें घुसती रहती है। पुरानी बातें श्रद्धपयोगी हो जाती हैं, उनका श्रसली मतलब हम भूल जाते है या उनका स्वरूप बदल जाता है-उनका ठाठ तो बना रहता है परन्त प्राण निकल जाता है। जो रीतियाँ या प्रथापें अनावश्यक है उन्हें दुर करना होगा, जिनका मतलब हम भूल गये उनका मतलब समक्ष लेना होगा, जो आवश्यक हैं परन्तु जिनका स्वरूप बदल गया है, उन्हें उनका मृलस्वरूप देना होगा। परन्तु यह बात बनी ही रहेगी कि हम अपने सारे कार्य उच्च भावोंसे

प्रेस्ति होकर करें। परमेश्वर अथवा धर्मकी कल्पना साधारण जनसमाजके लिए नैतिक कल्पनाओं और आचारको पोषण करूनेवाली है। कुछ लोग भले ही कहें कि परमेश्वरकी अथवा धर्मकी कल्पनाका आश्रय लेना दुर्बलताका चिह्न है। होगा! परन्तु सारे लोग आजतक नैतिक दृष्टिसे कही भी सबल नहीं हुए। नितान्त प्राचीन कालसे मनुष्यने समाज धारण तथा निजी उन्नतिके लिए परमेश्वर और धर्मकी कल्पनाका कम अधिक सहारा अवश्य लिया है और आज भी लोग ले रहे हैं। जब लोगों में इतना नैतिक बल उत्पन्न हो जायगा कि इस कल्पनाकी आवश्यकता न रहेगी तबकी बात अलग है। जब तक यह बल सारे लोगों अन्यक्त होता नहीं, कमसे कम तब तक इस कल्पनाकी आवश्यकता व्यक्ति और समाज दोनोंको बनी रहेगी। मानवीय उन्नतिके लिए उसका उपयोग करना सब सममदार लोगों का कर्तव्य है।

प्रत्येक समाजमें श्रनेक व्यवस्थाएँ होती है। हिन्दूसमाजमें भी थी श्रीर है। उन सबका विवेचन यहाँ सम्भव नही। यहाँ केवल बहुत स्थूल विवेचन हो सका । हम देख चुके हैं कि श्रमविभाग-मुलक जोति-बन्धनकी श्रावश्यकता किसी समय थी। परन्तु श्रव उसका स्वरूप विकृत हो गया है श्रीर उसके परिवर्तनकी श्राज नितान्त श्रावश्यकता है। वर्णाश्रमव्यवस्था श्रनेक बुराइयोको रोकती रही श्रीर श्रव भी उसका समाजमें प्रवेश होनेसे समाज तथा व्यक्ति को बुराइयोसे रोक कर नेतिक उन्नतिकी श्रोर उन्हें श्रय-सर कर सकती है। पति-पत्नी-सम्बन्धकी मुल कल्पना नैर्तिक उन्नतिके लिए परिपोषक है। हाँ, उसमें कुछ छोटे मोटे परि-वर्तन श्राजकी दशामें श्रावश्यक हैं। विशेषकर, जायदाद- सम्बन्धी कुछ श्रधिकार स्त्रियोंको देनेकी श्रावश्यकता श्राज जक्दर है। एकत्र-कुटुम्ब-प्रदित्से श्रनेक लाम रहे, परन्तु श्रव उसका पुन' स्थापन हो नहीं सकता, तथापि कुछ श्रशमें श्रव भी उसे बनाये रख सकते है। समाज श्रीर व्यक्तिके परस्पर सम्बन्धकी कल्पना लोगोंको सिखलाना श्रावश्यक है। समाज श्रीर व्यक्तिके कार्योंको यथासम्भव धर्ममूलक बनानेसे सर्व-साधारणको नैतिक उन्नतिमें सहायता मिलती है। इस प्रकार व्यक्ति और समाजके उद्देशों और कार्योंका सामजस्य किया जा सकता है, श्रीर बनुष्य-जीवनके उद्यतम उद्देशोंकी सिद्धि-का मार्ग खुला रहनेसे सहायता मिल सकती है। हिन्दुश्रोंकी सामाजिक व्यवस्थामें यह विशेषता भरपूर थी, जो श्रन्यत्र बद्धत कम देख पड़ी और देख पड़ती है।

ग्रनुक्रमिका

## अनुक्रमणिका।

| 24                              | जफलातूनका अमण, विचाराके                |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| अध्यापक, अफलातूनके राज्यके १८०  | विकासके लिए २,६,७,                     |
| अनियाय सैनिक शिक्षा १६२, १६     | ,, का मनोराज्य १३                      |
| अपराधका उत्तरदायित्व १४० १४२    | ,, का वंश-परिचय १                      |
| ,, का जिचार १३७ १३९, १४३        | ,, का विद्यापीठ ३,४,५                  |
| ,, की प्रदृत्ति १४०, १४१, १४४   | ,, का समता तत्व १२८,१२९                |
| ,, के कारण १४०, १८१             | ,, का सायरेक्यूससे गमन८, व             |
| ,, केभेद १४२,९७३                | ,, का सुकरात पथसे                      |
| अपरावियोंके प्रति राउनका        | सम्बन्ध १                              |
| कर्तव्य १४१                     | ,, की चुनाव पद्धतिमे                   |
| अपरिपर्तनशीलताका विद्धान्त,     | दोष ६३,६४                              |
| शिक्षामें १५८                   | ,, की न्याय अथवा धर्म                  |
| 'भपीळोजी' २                     | विषयक कल्पना भद्द,                     |
| भफ्डातून, अपराधके सम्बन्धमे १३८ | ६०,६२                                  |
| ,, और डायोनीसियसमें             | ,, की भेंट, भाकींटससे द                |
|                                 | <ul><li>,, की भेट, डायोनीित-</li></ul> |
| " का आक्षेप, स्रोफिष्टो और      | " धससे २                               |
| <sup>°</sup> वैज्ञानिकोंपर १५३  | " की वर्ण व्यवस्था ६६                  |
| ,, का उद्देश, दार्शनिक          | ,, की विफलता, सार्यरे                  |
| शासक बनानेका ४                  | क्यूसमें ७,८,१०,११,९८                  |
| ,, का काल्पनिक राज्य ११३        | ,, की ब्यवस्था ३३४,१३५                 |
| ,, काजन्म १                     | ,, की व्यवस्था, आर्थेस                 |
| " का धार्मिक बळात्कार १४६       | और स्पार्टीकी                          |
| ,, का धार्मिक सिद्धान्त १४५     | बातोंका मिश्रण १३२                     |
|                                 | AITHER LAINING 164                     |

| भफलातूनकी ब्यवस्थामें मनुष्य  | अफलातूनके जीउनमे निराश्त-        |
|-------------------------------|----------------------------------|
| संख्याका नियंत्रुग ५०         | की भालक ७८                       |
| ,, • की व्यवस्थामें शुद्रों   | ,, •के पाठ्य विषय 💂 ३९           |
| का स्थान २७,२८                | ,, के विचारमें परिवर्तन ११३      |
| ,, की व्यवस्थामें, सन्त       | ,, के विचारमें व्यवहा-           |
| तिका प्रबंध ५०                | रात्मक बुद्धिका                  |
| ,, की शिक्षाका मूल उद्देश ३,४ | अभाव १३                          |
| ,, की शिक्षा पद्धति           | ,, के विचारोपर सायरे-            |
| 340-948                       | क्यूसकी स्थितिका                 |
| ,, की शिक्षा-ध्यवस्था         | प्रभाव ९९                        |
| ३५,३८,३९,६२–६५                | ,, के समय ग्रीसको परि-           |
| ,, और हिन्दुओंकी आश्रम        | स्थिति २२                        |
| व्यवस्थामें भेद ६३            | ,, के सिद्धान्तोंकी व्याव-       |
| "की समाज व्यवस्था             | हारिकता १५७                      |
| २५,२६,५४                      | ,, को डायोनीसियसका               |
| ,, के अन्तिम दिन २,१२,१३      | निमत्रण ६,८                      |
| ,, के कानूनका स्वरूप १३६      | ", , गुलामीकी हालतमें २          |
| ,, के कानूनकी भूमिका          | " , गुलामोंके सम्ब- <del>-</del> |
| १३७,१३८                       | न्धमे ११९                        |
| ,, के काल्पनिक राज्यकी        | ,, द्वार्। उदाहरखोका             |
| लोकसख्या ११४                  | प्रयोग १५-१७                     |
| ,, के अथ २                    | ,, द्वारा विद्यापीठकी 🗢          |
| ,, के प्रथांका प्रभाव         | स्थापना २                        |
| मीसपर ५-मठब्यव                | ,, , नियम विधानके                |
| स्थापर १५९-यूरो-              | सम्बन्धसें १०६                   |
| पीय विद्वानींपर १५९           | ,, पर डायोनीसियसकी               |
| ,, के प्रथींका सवादा-         | अप्रसन्नता २                     |
| त्मक रूप १३,१४                | "पर परिस्थितिका प्रभाव २१        |
|                               |                                  |

| अफलात्नपर सुकरातिके दढका   | भात्मसंयम-प्रधान-राज्य १०३     |
|----------------------------|--------------------------------|
| ्र प्रभाव २२               | आत्मसयम लॉजका भाधार मूल        |
| ,, ूपर सोलोनका प्रभाव १    | गुण १००-१०२, ११३               |
| ,, पर स्पार्टीकी शिक्षा    | ,, से छाभ १०३                  |
| व्यवस्थाका प्रभाव ३६       | आरिमक उन्नति, अफलातूनके        |
| ,, , मूलभूत विधानके        | समाजका उद्देश ५७               |
| सम्बन्धमें ११०             | ,, का अवसर, हिन्दू             |
| " , युद्धके सम्बन्धमें १०५ | समाजमें ५५, ५६                 |
| ,, , यूनानियोंके बौद्धिक   | ,, , मनुष्यका मुख्य            |
| विकासके सम्बन्धमें ११९     | बहेश ५७, ५९, ६३, ६९            |
| ,, , शिक्षाके नियमोंके     | भात्मिकविकासमें वाधा, द्रब्या  |
| सम्बन्धमें ११०             | र्जनसे १२५                     |
| ,, , सम्यत्ति अधिकार-      | आर्थेसका गीरव २, ३             |
| के सम्बन्धमें ११८          | ,, और स्वार्टीकी पद्धतिका      |
| भरस्तू ३,१५९               | सम्मेळन, अफलातूनकी             |
| ,, के आक्षेप, अफलातूनकी ,  | न्यवस्था <b>में</b> १३२        |
| व्यवस्थापर १३३, १३४        | ,, का पाठ्यकम ३८-४०            |
| भरपकालिक विवाह ४९          | ,, का प्रजातंत्र ९३            |
| भविवाहितोंको दंड १२४       | ,, का विद्यापीठ २,३            |
| आ                          | ,, का विद्यापीठ, राजकीय        |
| भागस्य कोंट १५९            | शिक्षाका केन्द्र ५             |
| भागस्तिन, सिंट १५९         | ,, की शिक्षा व्यवस्था ३४, ३५   |
| भात्मसयम १००-१०२           | ,, के नियम ८५                  |
| ,, की आवश्यकता,            | ,, में सम्पत्तिका अधिकार ४४,४५ |
| समस्थितिके लिए १०१,        | आदर्शकी उपयोगिता ७२, ७३        |
| 302, 908                   | •                              |
| ,, कं लिए आवश्यक           | हारिकताकी दृष्टिसे ७१, ७२      |
| स्थिति १०२                 | भागसोह्रेटीजका विद्यापीठ 3     |

## अनुक्रमणिका।

| ••                                 | Q         | एकत्र कुटुम्ब-पद्धति                    | १९०-१९५               |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| • आर्कीटस                          | 4         | स ला                                    | भ १९०                 |
| " से अफलातूनकी मेंट                | G         | एकतत्र, निरकुश                          | 333                   |
| आर्थिक-द्ववस्थाका प्रवध, वर्त-     |           | एक पति पत्नीकी प्रथा                    | १६९                   |
| diffet des con                     | 168       |                                         |                       |
| आश्रम-व्यवस्था, अफलातूनकी६         | २,६३      | Ť,                                      |                       |
| ,, ,, हिन्दुर्सोकी ६२              | , 63      | ऐकेडेमी, अफलातूनकी                      | 80                    |
| •                                  |           | • 55                                    |                       |
| इंग्लैंडमें भूमिका विभाजन । १६,    | 999       | कर्मका निश्चय, गुणके व                  | वनसार ६६              |
| ब्टलीमें रानकीय अवयवस्था           | Ę         | क्रमका विश्वव, युग्न                    | 969                   |
| ল •                                |           | कर्मयोग, गीताका<br>कातून और बुद्धिका सा |                       |
| बदाहरखोंका उपयोग, अफला             | <b>;-</b> | कातून आर खु। स्कार स                    | THE STATE OF          |
| तूनकी विवेचन पद                    | -         | गा सार् व्यवहारका                       | त्रकाँके<br>व्यक्तीके |
| तिमें १                            | 4-90      | ;, का अध्ययन, ब                         | • उत्तई               |
| का कामीत संबर्ध                    | त         | किए -                                   |                       |
| भू द्वारा                          | 98        | ,, का उद्देश, अफ                        | १३८<br>१३८            |
| <b>उदिनपद</b> १५७                  | , 540     | विचारमें                                | •                     |
|                                    | , 2u      | का पालग                                 | 990,999               |
| 40414 1                            | • • •     | का स्वरूप, ण                            | तलातू नका ३५          |
| ं ऋ<br>ऋण देनेका निषेध, लॉजर्मे    | 13        | , की अनावश्यव                           | rai, शा-              |
| अस्य देवका स्वयं                   | •         | सकके लिए                                | 9,62,68,68            |
| एक कुटुम्ब पद्धति १३, ४४,          | રૂપ, ધ્યુ | ।, "की अपरिवर्तन                        | शिकता १४७,            |
| <b>श्कृ</b> कुटुम्ब पद्धात ४२, ६५, | 99.6      | ζ.                                      | • 384                 |
| 366, 30                            | Q 9Q      | -,<br>o- ,, की डस्पत्ति                 | 306,308               |
| 144, 14                            |           | ष्य व्यवस्थितः                          | 909                   |
| , ,, सम्पत्ति                      |           | की भूमिका                               | , अफडा-               |
| , ,, सम्पान                        | १वग       | <sub>)'</sub> तनकी                      | 330,350,350           |
| यक ४५                              | 24,       | <del>्री</del> सर्वश्रेषत               | । १६५                 |
| ,, स्त्री विष                      | વયવ       | ```\                                    | वसे हानि८४,८५         |
| કુપ્લ                              | 80,       | 85 11 41 01/41.                         |                       |

## २०२ श्रफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

| कार्थज ॰                  | છ                | गीता रहस्य                     | 40,50                      |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| कार्य विभाजन              | 300              | ,, का तत्व अफल                 | तूनकी                      |
| काल्पनिक राज्य, अफला      | तृनका            | व्यवस्था में                   | ₹७,२८                      |
| •                         | 993,998          | गाईस्थ्य जीवन, भारत            |                            |
| "की स्थापना               | 9 <b>२५,</b> 9२६ |                                | 360 360                    |
| कुलीन तत्र                | 93,4             | ,, यूरोपीयोंका                 | १८६,१८९                    |
| - " सीम्य                 | 912              | गुण प्राधान्यका महत्व          | ५२-५४                      |
| कृषिका प्राधान्य, राज्यां | नें शा-          | गुरुका मान, प्राचीन भारतमे १५० |                            |
| न्तिके छिए                | 996              | गुलामीका समर्थन, अप            |                            |
| न्कैलिप्पस द्वारा डियोनव  |                  | द्वारा                         | 999,920                    |
| किटो                      | २                | ,, की प्रथा                    | 177                        |
| क्रीटमें सम्पत्तिका अधिव  | कार ४५           | ,, ,, वर्तमान                  | गलकी १२०                   |
| 777                       | ^                | गृह-ध्यवस्था, लॉजमें           | 922                        |
| ख                         |                  | गृहस्थाश्रम, आधुनिक            | हिन्दू                     |
| खंडने मडनकी पद्धति        | 94               | समाजमे-                        |                            |
| खेलका रूप                 | 141              | ,, का महत्व                    | 953,968                    |
| ^ ग                       | ,                | प्रथ रचना पर प्रतिबन्ध         |                            |
| गणितका अध्ययन             | 947,943          | प्रामनिरीक्षक                  | . 353                      |
| ,, ,, रात्रि              | सभाके            | श्रीन                          | 942                        |
| सदस्योंके छि              | ए आव-            | ग्रीएकी परिस्थिति, अप          | <b>ন</b> তাবু <del>ন</del> |
|                           | ે ૧૫૨            |                                | ामें २२                    |
| 🥆 " की प्राधान्य,         | अ रुका-          | " के नियम, अ                   | कलातून                     |
| तूनके मतमें               | 118              |                                | क्षें देप                  |
| "का महत्त्व,              |                  | ,, पर अफलातून                  | के प्रथीं                  |
| तूनकी शिक्ष               | भं ३,७           |                                | ाव " ५                     |
| गीता १५८,१५९,१८०          |                  | অ                              |                            |
| , का कर्मयोग              |                  | चाण्व्य                        | 303                        |
| 35 देवन्ध निर्मुक्तोंके   | सम्बन्धमें ५७    | चातुर्वण्यं, गीताका            | 960                        |

## अनुकमिएका।.

डायोनीसियसका पत्र व्यवहार १२८,१३२ चिद्वियो द्वारा चुनाव अफलातूनके साथ ८.९ चुनावकी पद्धति, अफलातून प्रथम, सायरेक्यूस-की शिक्षा व्यवस्थामे ६३ का शासक ন্ত की अप्रसन्नता, अफ-छुट्टियोंका नियम 948 लातूनपर की मृत्यु 3 डियोनका अधिकार, सायरे-जनसंख्याका नियत्रण १२४,१६६ क्यूसपर अफला तूनके का निर्वासन, सायरेक्यूससे ७ समाजमें ११५,११६ की हत्या, कैलिप्पेस द्वारा १० जाति भेदसे लाम, हिन्दुओं के १७९ " पर अफलातूनका प्रभाव जाति बन्धन से अफलातूनकी भेंट हिन्दुओका १७७, • 55 १७९,१८० त• जायदाद सम्बन्धी अधिकार, तृतीय वर्ग, एक-कुटुम्ब पद्धति-190,199 खियोंका से वचित जेनोक्रेटीज, आर्थेस विद्यापीठका की स्थिति, अफल्ड श्वचालक तूनकी व्यवस्थामें ६४ 940, 946 जैन ग्रंथ ज्योति शास्त्रका महत्त्व, सचे ₹ धार्मिकके ब्लिए 843 दहका उद्देश १३/-१४२,१४४,१४६ ਣ 050 385 दड-निर्घारण 949 दर्शन शाख, शिक्षा का आवश्यक टामस सूर, सर ३७, ४२ अंग ड दापत्य जीवन, भारतका 960 डायोनीसियस, द्वितीय, €,७ 38 दापत्य पद्धति और अफलातूनमें 8, 124 दार्शनिक व्यवस्थापक

अनबन

दार्शनिक शासक ४,३२,३३,
३७,४२४३,५६,५७,५८,
६१,६५,९८,९९
दार्गनिक शासकोंपर नियत्रण
४३, ४४
दाग प्रथा १६७,१६८
दासोकी आवश्यकता १७९
द्रव्यार्जनका निषेध, हिन्दुओंकी व्यवस्थामें १२१,१२२

ध

प्रत, 'बोगतिका सूठ १६३ ,, हीर गारानाधिकारके पुकत्र होनेका परिणाम ४६ 984 , की बुराइ गाँ धन-नोलतका लोभ, विकास-का शत्र ११७, १२१ धन सताधिकारका आधार 388 धर्म अथवा न्याय विषयक करपना, अफलातून 'प्रह, ६०, ६२ अफळातूनके सामाजिक जीवनका मुख्य तत्व २६,२८ का निश्चय का निश्चय गुणके अनुसार ५१ की मीमांसा, अफलातून-्की 949 धर्म या न्यायका अर्थ, रिप ब्लिक्स 900,909 धर्म बन्धनोंकी शिथिलता, आधुनिक समाजमे १९३,१९४ धर्महीनताका दंड १४४-१४६ धर्माधर्मका निर्णय 984 धर्मानुसरण, रिपब्लिकका आ धारमूल गुण 103 धार्मिक बलात्कार, अफरात्न का 386 धार्मिक समारभ, दिवाहके निमित्त 123 न नगर निरीक्षक 339,332 नगर राज्यका सिद्धान्त, अफ लातूनका 🥆 १६६ नागरिकताका अधिकार ११६ नागरिकोका वर्गी करण, चुना वके लिए 128 नाट्क-रचना पर प्रतिबन्ध ्र १४९ निकम्मे वचोंका वध, अफला तुनकी व्यवस्थामें नियमकी अपरिवर्तनशीलता 110,164 नियसनियत्रित राज्यकी स्पाव श्यकता 32

नियमबद्धता

अफलातूनके

समयके राज्योंमें

| नियमबद्धता से लाभ ९४        | निरकुश शासक १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नियमबद्ध राज्य ९८           | निरकुश शासन ११,१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नियमबुद्ध शासन * ९४         | निरकुश सत्ताका सिद्धान्त,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नियमविभान १०६,१०७           | अफलातूनका १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, का रक्षकमंडल             | ,, की अन्यावहारि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२६,१२७                     | कना, पोलिटिक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, की भावश्यकता             | सकी अद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १०६,१०७                     | ,, •की ब्रुटियाँ ९१,९३,९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| की बन्धिन १०८,१०९           | निराशाकी भलक, अफलातूनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| की राधना श्रफ               | जीवनमें - ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, का न कुता, जा व          | निरीक्षकोंका चुनाव १२ तम ३३,१३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | के कार्य ००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निक राज्यमें १२५            | ,, के कार्य १३१,१३२,१५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,, की शासनपरिधि १०८         | निवृत्तिमार्ग ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "की शास्त्रीय मी            | " की गौखता,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मासा, यूनानमें १३६          | • अफलातूनके मतानुसार ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,, तथा स्वतम्र बुद्धि १०७   | न्याय अथवा धर्मकी ङल्पना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, दर्शनकास्त्रमूलक ९८      | * 49,48,80,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नियम विधात सीमासा, अफ-      | " अफलातूनके सामाजि <u>क</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ळातूनकी १३९,१४२             | जीवनका सुख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नियम् विधान, सम्यताका       | तत्व २६,२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| परिचायक १०६,१०७             | ,, या धर्मका अर्थ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नियमोका आधार ९२             | रिपडिकक्में १००,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "-की आवश्यकता (देवी         | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "कानून) ९१,९३               | न्याय व्यवस्था, अफलातूनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, की आवश्यकता, पोलि-       | काल्पनिक राज्यकी १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| टिकसमें ९९                  | न्यायालय, अफलातूनके ठालप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " में परिवर्तन आवश्यक ८६    | निक राज्यके १३०,१३१,१३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नियोगपद्धति, स्पार्टामें ४८ | नैतिक विकास और धनका मेळ १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ·                         | The second secon |

पोलिटिकसमे लोकमतके U निचारका आरंभ 144 पचायत योग्यतम न्यायालय १३० में व्यावहारिकता ७३,७७ प्रकृतिवैषम्यका सिद्धान्त एति प्रीका सम्बन्ध, आयोंमे १८५,१८७,१८९ प्रतिनिधित्वका अभाव, अफला पत्नी प्रथा तूनके समयमे ६७ 992 पत्रिवर्त्तनकी प्रवृत्तिमार्ग ' आवश्यकता, ५९ समाजमे १७२,१७३ की प्रधानता, अफ पायथोगोरसका प्रभाव, सिस-रातूनके मतानुसार ५८ ळीपर प्राणद्गड ₹ 389-186 प्रोटेगोरस - की व्यवस्थामें ş सम्पत्ति-विष-ब यक अधिकार , ४५ बच्चोंकी शिक्षा 140, 141 देशोमे भोतिकता वाजार निरीक्षक 131 बालाजी विश्वनाथकी जागीर-१८६,१८७ " में स्त्रियोंकी पद्धति 990 वालिकाओकी शिक्षा स्थिति 918 बीथियस पुरुषों और स्त्रियोंकी समानता 349 बीसेकेट १२२,१२३ बुद्धि और कानृनका सामञ्जूष १२ 9/4,960 का प्राधान्य ,, का प्र**मोग, शासनकार्यमें** १२ के कार्य प्रोक्टिक्स १२, ७७-७९, ९९, १५७, का प्राधान्य, वासनापर १०० 994 का शासन और रिपब्लिकमे की आवश्यकता, समाजके विषमता लिए 69,90 ्र ३०, ३१ का मुख्य सिद्धान्त ८९ बुद्धिभेदकी समस्या 33 का रिपब्लिक तथा बुद्धिमान् रक्षक 30, 39 लॉजसे सम्बन्ध ७८,७९ बौद्ध प्रथ 340,946

145

ब्रिटिश राज्य सघटन, मिश्र राज्यतत्रका उदाहरण 335 बैडले \_ 948 भ भारत (प्राचीन) में गुरुका मान 340 भूमिका विभाजन 198,990 पर अधिकार 994,998 भौगोलिक परिस्थितिका ध्यान, कांच्पनिक अफलातूनके राज्यमें 338 भौतिकताकी प्रबलता, पाश्चात्य देशोंमें 966,969 भौतिक सुखका अभाव, अफला-तूनकी व्यवस्थामें, प्रथम दो वर्गीके लिए ६६,६७

मिनस्ट्रेट १३०,१३१,१३३

मठ व्यवस्थापर अफलातूनके 
ग्रंथोंका प्रभाव १५९

मताधिकारका आधार, अफलातूनकी व्यवस्थामें १६०
,, का उपयोग ११६
,, भनके अनुसार १२९

मनका त्रिगुणात्मक रूप ५१-५३

मनुष्यका उद्देश १७३ १७५

मनुष्य जातिकी सामाजिकता १७१

मनुष्य संख्याका नियंत्रण • ५० मनुस्मृति, स्त्रियोंके सम्बन्धमें १८४ ममत्व, भगडेका मूल 88,80 93,940,946 महाभारत साध्यमिक शिक्षा मानव जीवनका उद्देश, अफ-लातूनके सतानुसार मिश्रका श्रेणी विभाग मिश्रण तत्वका उपयोग, विवाहमें मिश्र देशवालींका गर्षितज्ञान १५३ मिश्रराज्य मिश्रराज्य-शासन 96,99 मिश्रराज्य-संगटन 119,122 333,338 मिश्रशासन व्यवस्था य युद्धका उद्गव ,, का परिणाम, शान्तिस्था-पनके निमित्त ,, के सम्बन्धमें अफलातून १०५ ,, के सर्वधर्में राबर्ट वारूपोल १०५ युद्धनीति 102,1084 यूनानकी शिक्षापद्धति 340 में मूलभूत विधानका 990 प्रचलन में बियोंका उपयोग 84 यूनानी, मिश्रवासियोंकी तुल-

नामें

|      |                                   | •       |                         |                                |
|------|-----------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| रूसो |                                   | 348     | छोक तंत्र               | 141,112                        |
|      | ार-धन्धा, प्रामोंमें              |         | लोक प्रतिनिधि र         | तभाकी आव                       |
| रोजग | ार-भ्रन्धेका निषेध, <sup>है</sup> | नफ-     | श्यक्रता                |                                |
| ₹    | हातूनकी ब्यवस्थामे १              | 90,     | <b>लोक-प्रतिनिधि</b> -। | तंस्थाए १६४                    |
|      | 3:                                | 80-855  | लोकमतका सम्म            | ान, लॉज मे ११२                 |
|      | ल                                 |         | ,, के विच               | ारका अभाव,                     |
| लाँज | 4, 97, 00, 06, 9                  | 30-     |                         | कम ११२                         |
|      | 149, 188, 1                       | ६६,     | 🤊 के विंच               | ारका आरंभ,                     |
|      | ડ ફળ, ૧                           | ६९,१७९  | <b>पोलिटि</b> व         | हसमें १९३                      |
| 59   | का उद्देश्य •                     | 96,99   | लोकवर्गमूलक म           | ताधिकार १२८                    |
| 77   | का प्रभाव, ग्रीसपर                | ં પ્    | लोकसमहका का             | र्थ, दार्शनिकके                |
| 55   | का रचना काल                       |         | <b>लि</b> पु            | ६०                             |
| 55   | का राजकीय सिद्धान्त               | ९९,१०१  | लेकसमति, शा             | पनके लिए आ                     |
| "    | की अन्यावहारिकता                  | 999     | वश्यक                   | 9.53                           |
| 73   | की निर्वाचन पद्धति                |         | लोकसभा ११६,             | १३२, १३३, १३५                  |
| 33   | की विवेचन-शैली                    | 90      | "की सर                  | स्यता १२६                      |
| 93   | क्वी शिक्षापद्धति १               | 40-348  |                         | विकास 13३०                     |
| 33   | ₹ तिखान्त                         | ९७      | "केकार                  | र्भ १२६, १२७ <del>, १२</del> ९ |
| "    | में भात्मसंयम                     | 335     |                         | १३१, १३३                       |
| 77   | में निराशाकी कलव                  | ५७      |                         |                                |
| 77   | में बुद्धि और कानू                | नका     |                         | व                              |
|      | सामंजस्य                          | 35      |                         | सन व्यवस्थामें १६५             |
| "    | <b>में</b> राज्यका स्वरूप         | 300     | वर्गान्तरीकरण           | ६०                             |
| 99   | में लोकमतका सर                    | मान     |                         | फलातूनकी                       |
|      | 5                                 | ११२,१३३ | 27                      | पवस्थामें ५६                   |
| 79   | में व्यावहारिकता                  | ७३,७७   |                         | में १२०                        |
| 57   | में श्रमविभाजनका                  |         | वर्णभेद                 | 58-50° 48                      |
|      | सिद्धान्त                         | १२०     | " से लाभ                | २७, २९                         |
|      |                                   |         |                         |                                |